# पार्वती





रामानन्द तिवारी शास्त्री "मारतीनन्दन" प्रकाशिका— श्रीमती शकुन्तेला रानी मंगल मधन श्रोफेसर कोलोनी नयापुरा, कोटा (राजस्थान)

### सर्वोधिकार सुरवित

१४ ध्यगस्त सन् १६४४ को प्रथम बार प्रकाशित

मृज्य पन्द्रह रुपथा

मुद्रक— ब्योति प्रेस, कोटा [ पृष्ठ २०६ से धन्त तक ] तथा

- चुहक् श्री उमेदें प्रेस, कोटा [ चारम्भ से पृष्ठ २०≒ तक ]

### (बना कान

वासन्तिक नवरात्र सम्वत् २०१० वि० से वासन्तिक नवरात्र सम्वत् २०१२ वि० तक

| मंगलाचरण | *** | ••• |      | 8           |
|----------|-----|-----|------|-------------|
| श्रचंना  | *** | ••• |      | ৬           |
| -सर्ग १  | *** | ••• |      | २७          |
| सर्ग २   | ••• | ••• |      | 80          |
| सर्ग ३   | ••• | ••  |      | ęφ          |
| सर्ग ४   | ••  | ••• |      | <b>e</b> 9  |
| संग ४    | ••• | *** |      | १०७         |
| सर्ग ६   | ••• | *** |      | १२७         |
| 'सर्ग ७  | +   | ••  |      | १४७         |
| सर्ग ८   | ••• | ••• | ,F-• | १६७         |
| सर्गे ९  | ••• | *** |      | શ્=૭        |
| सर्ग १०  | ••• | ••• |      | २०७         |
| सर्गे ११ | *** | *** | 3    | २२७         |
| सर्ग १२  | ••• | ••• |      | २४७         |
| सर्ग १३  | *** | *** |      | २६७         |
| सर्ग १४  | *** | *** |      | <b>२८</b> ७ |

| सर्गे १४      | ••• | *** | १०७         |
|---------------|-----|-----|-------------|
| सर्ग १६       | *** | ••• | ३ २७        |
| सर्ग १७       | ••• | ••• | ३४७         |
| सर्ग १८       |     | ••• | ७३६,        |
| तर्ग १६       | ••• | ••• | ₹⊏ <b>७</b> |
| सर्ग २०       | ••• | ••• | <i>७०७</i>  |
| सर्ग २१       |     | ••• | ४२७         |
| सर्ग २२       | ••• | ••• | 880         |
| सर्ग २३       | *** | ••  | ४६७         |
| सर्ग २४       | ••• | ••• | <b>メ</b> この |
| सर्ग २५       | ••• | ••• | ५६७         |
| सर्ग २६       | *** | *** | ५२७         |
| सर्ग २७       | *** | ••• | 480         |
| <b>चार</b> ती | *** | ••• | <b>४६७</b>  |



श्रीः



नमामि यामिनी-नाथ-स्रेखालंकृत-कृन्तजाम् । भवानीं भव-सन्ताप-निर्वापम सुधा-नदीम् ॥

नयनों के आलोक-कमल पर राजे थी कल्याणी, मधुर कपठ की नीया में हो प्रखरित मंगल-वायी; भृकुटी पर, बन कास अनय का, नाचे भीषण काली; पासन, मुजन, नाश में निखरे नित बीवन की सासी।

पार्वती

## मङ्गलाचरण

शीशिव के पह - पश्चों में रत रज-सा हो मन मेरा; हो पराग से पूत सुमन-सा पूजा-हित तन मेरा; पराग-प्रभा से वीध्व स्वच्छ हो चरम चेतना मेरी; परा पूर्णिमा से अधिक्षत हो अविकत अमा अंबेरी।

भारमा के भालोक-पूर से क्योतित वर-मन्दिर हो , करुणा के सदु माई रनों से सिंचित स्वच्छ भाजिर हो , खुलें पटों-से बन्ध हृदय के मुक्त तस्व-दर्शन को , हों स्वरूप – साकार देवता पुण्य प्राया – बन्दन को ।

सजग आरती के दीपक-सा स्नेह-पूर्ण बीवन हो, भाव-प्रस्नों की सुषमा से युत अर्चा-सा मन हो; अन्तर का स्वर कम्बु-कष्ठ का गुखित अभिवन्दन हो, परण-कृपा से पूत हगों का बल बब्बक अर्चन हो। करुगामयी बदार द्विन्द ही हो प्रसाद सुसकारी, किरण-प्रमा से जागे वर की वश्यक निषियाँ सारी; परणों का आलोक दगों को चरणामृत निर्मल-हो, असिल परार्थों में पूजा का प्राप्त अमृतमय फन्न हो।

छातिल धर्म का मर्म प्राया में तत्य-ज्योति वन जागे, धन्तर का आलोक पन्य पर जगे हगों के आगे; श्रद्धा होकर सजग शक्ति से, हो कृतार्थ कल्यायी, हो व्यरितार्थ सत्य, सुन्दर औं शिष से मगल-वायी।

इन्द इन्द में मधुर गुझरित हो बागी की बीगा, शक्द - अर्थ-स्वर - भाव- व्यक्षता हो पद-गति मे तीना; बागी का बरदान दिव्य यह असत काव्य जीवन का पूर्णकास परसार्थ विश्व के बने सजग जन जन का।

चरण-प्रभा से पृत हुगों के निर्मल नील गगन में लिलें कल्पना - लोक सत्य बन सुन्दर श्रेथ-एजन में; बन जीवन के ज्योतिष्पय के इन्सुम और अगारे, लिले अनन्त साथनाओं के लोक-सुल्य ही तारे।

वर्ने निसर्ग सर्ग स्थोतिर्मय नचनो की माला, निर्मित हो नवीन थोगों से अन्य मविष्य निराला; आत्मा की आलोक – अर्चना वन अमिजित शिवकारी, आत्म-वन्त्र कर नियति, मानवी संस्कृति करे हमारी।

जीवन के रस, राग, गन्त्र से पूर्ण प्रशस्त कुछुम-से अर्थ-प्रजुर पद, वाक्य, छन्द हों विकसित कल्पद्रुम से ; भावों के स्कुलिंग अवनी के आत्मजात मगल-से वर्ने प्रेरणा नव जीवन की ज्योतिर्मयी अनल से ।

#### संगताचरख

स्वाति विन्दु वन, विन्दु-बिन्दु इस करुणामय जीवन की करे मुक्ति का स्वान सीप में मुद्रित जग के मन की; इसवासिनी के विद्वार से मानस पूर्ण सफल हो; श्री से पूर्ण इतार्थ मनुज का उज्वत आत्म-कमंत्र हो।

इन्दुकला — सी कर विकीर्य निज निकलक रिजयारा, शिव की शीषगता गगा — सी निर्मल जीवन-धारा, पावन करे कान्ति की रस से धरणी और गगन को, जन्द-छन्द हो अस्त तीर्थ — सा जगती के जीवन को।

श्वन्तर्निहित पुष्य पद पद में दीप्ति तृतीय नयन की वने भूमिका जग-मगत के विश्वत काम-दहन की हिपुर-विहीन सर्गे की शास्त्रत धुषमा वन कल्यायी है शब्दों में स्वाकार सहज हो मंगकंमयी भवानी।

श्री की सुपमा से आलोकित कान्तिमदी कल्याणी ' दीप्त शक्ति की द्युति—सी उज्ज्वल बोजमयी शुष्टि वाणी प्राणों में साकार, स्वरों में गुष्टित हो जीवन के ; मगल के वरदान, वचन हों वाणी के वन्दन कें।

बाग्री का श्रक्तार सहज हो क्रोजसर्गी ऋजु मांग , आस्मा का संगीत ग्रखर : हो कविता की परिभाषा ; हो कल्पना कृतार्थ सत्य के सुन्दर श्रेग सजन से , मानवता का मंगल शुव हो बाग्री के बन्दन से ।

फ्सावित्री — सी श्रम्तमधी यह गायत्री कम्याणी सजीवनी दिव्य जीवन की हो क्योतिर्मय वाणी, 'जागृषि का वर यन व्याहृतियाँ गुिक्कित हों त्रिमुवन में, श्राह्मा का वर्षस्य उदित हो सथिता—सा जीवन में। ताप्रत स्वर की शिखा दीप्त हो विस्व-क्रान्ति के च्या में , निश्वासों के चारवायु से संस्तृति के कानन में हो त्रिलोक में क्याप्त चतुर्दिक महाप्रतय की ज्ञाता; जीवन के युद्ध युवर्ण का अस्म कलुप हो काला ।

उच्छूक्कल उन्मादमयी हो उग्ध आधुरी होली, हो पुनीत प्रहाद उदित, तो जीवन के रॅग-रोली; आत्मा का अनुराग धुरिवत-करे मनुज के मन को, अन्तर का बक्कास हथे से भर दे जग – जीवन को।

निसराता किय - राग - गन्ध - रस वैभव - सा बाँबन का , सिते अपूर्व बसन्त, पर्व बन नव - संस्कृत जीवन का ; हो संस्कृति से पूत प्रकृति ही सर्यादा मानव की , आसा का आतम्ब अन्तियेडक चिर विभृति हो भव की ।

करुणा के मेघों से अधित धरणी की हरियाली नई जिप के करे माल पर अधित पावन लाली; तप से पूत बमा - सी उज्ज्वल निस्तरे सुष्टि-कुमारो; वने नवीन सर्गे - की सहसी वन्दित निर्मेस नारी।

भवा के पीयूष-स्रोत-सी कीवन के समतल में भानव के विश्वास-शिक्षर के बहुती नित परतल में, शक्ति-शिक्षा वन वह शकर के दीप्त एतीय नयन की, इन्दुक्ता-सी अध्त-स्योतिमय करे असा जीवन की।

हों बालक भगवात: विश्व की अर्चा के अधिकारी, इनके मुक्ति, मोद, गौरव में स्तिलें मूर्तियां सारी; इनके तन का तेक जगत में जीवन ज्योनि जगाये, इनके मन का हुएं लोक का एल एल प्रत वर्च बनाये।

#### • संगताचरण

जीवन के धानन्द – क्स्स – सी लहरे उनकी सीला, खिले इन्द्रधनु स्वप्नों का वन छवि से ध्रयुत रॅगीला; रस से सिंचित बीज विश्व के, सफल फूल की फल में, क्योति, राग, रस का वसन्त नित विकसाये पदा पता में।

कत्या के निर्मेल तन – मन की आमा पुर्य पुनीता प्रकृति पूत कर, बने मनुज को उब्ब्बल जीवन-गीता; नारी के स्वतन्त्र गीरव में निधियों नव जीवन की विकसित हों, समृद्ध कर छुण्मा तन-मन-नयन-वचन की।

जीवन की कज्ञा के ध्रुष युग वन बाज़क की नारी । करें विश्व की गति, मति, कृति को धुन्दर मगज़कारी , मनवान के सजग मान के वन कुमार अभिमानी वर्ने नवीन स्वर्ग के नेता जयी देव — सेनानी ।

माला की विभूति वन निर्मेल जीवन – सवित् जागे, ज्ञान शक्ति से, शक्ति केर भी सुन्दर से अनुरागे; शिव से संयुत शक्ति जागरित मानवता की जय हो, सुन्दर-शिव मानव्द स्वन का पर्वे भासव्ह समय हो।

मानस मे विकसित हों उच्चका राजकमत जीवन के ; श्री, आलोक, राग, रस, सौरम वैसव हों जन जन के ; वन पराग अनुराग हृदय का विखरे मुक पवन से ; हो छतार्थ जीवन मानव का सुन्दर बेच स्टूजन में।

धुपमा का महस्रदत्त विकसित हो जन जन के दर में, सीरम का आसोक प्रपृरित हो जग के पुर पुर में, श्री-शिव से धुपमित मानव का संस्कृत तन श्री मन हो, / एक श्रस्तित श्रानन्य-महोत्सव अगती का जीवन हो।

## ग्रर्चना

जीवन की पहली उमा – सी आहि सर्ग के पत्त में दुई' हिमाचल के गौरवमय डिव्त पुरव अवल में , आदि शकि वे विश्व – मगला विश्वत शैल कुमारी शंकर वर से आत्म – अवैना करें कुसारी हमारी।

्र जिनकी मिह्मा से शिव बन कर जीवन का शव आगा, जिनकी करुणा से सत्ता ने श्रेय सूजन का माँगा; जिनकी प्रीति उशर चेतना बन जीवन मैं छाई, जिनकी कृपा अपार प्रकृति में कृति – गौरव बन आई,

जिनके पलकों ने मू - नभ के अन्तराक्ष ये खोते, जिनके स्पन्दन से संस्ति के क्या हो चचल डोले; जिनकी न्मिति से विस्मित सहसा विष्य दिशायें जागीं, जिनकी गति से स्फूर्त भव्य से मूत - प्रकृति अनुरागी।

पव - पंकज के घूलि - क्यों से रूप विरव ने पाया, रवि, राशि, तारों मैं भाभासित हुई कान्ति की छाया; सीरम की विमूति सचारित हुई विश्व - जीवन मैं, भामा का भाकोक रूप की कहा बना अवन में।

षद् धनन्न अवकारा इदय का नम – मंडल बन छाया, रूप, राग, रस, गन्य और स्वर जिसमें अलिल समाया; पुष्य प्रश्रुति की शक्तिमती घृति बनी घरित्री अचला, मध्यमुखी गति चिर जीवन की बनी शिखरिणी अमला।

दिन्य शक्ति का तेज अग्नि बन उतरा रवि - मण्डल से , प्राण वायु संघरित हो उठी स्थन्दन के सम्बल से ; श्री की प्राण - विभूति विश्व में पचमूत वन आई , ज्ञान, काल, गति में जीवन ने अपनी संज्ञा पाई ! संस्ति के सागर के तट पर ब्रावि सर्ग की अधा -विहेंस खोलती पूर्व चितिब पर जीवन की संजूषा है खिले अपूर्व रहस्य राग से रंजित रतन - निषय - से , ब्रुक्टिटत हो खडी प्रकृति किस वसुधा के विस्तय से ।

जीवन की जागृति के व्यविदित पावन उदय प्रहर में छ्रिंव के कमल कानना सिक्ष उठे सस्ति के सागर में ; जीवन की विमूर्ति बन श्री के रूप राग, रस विस्तरे -उनकी व्यासा में सस्ति - के तत्व पूत हो निस्तरे !

भी के तन का तेज रूप वन खिला विश्व की छिष में भी अन्तर का स्वर अमृत छन्द वन जगा विश्व के कवि में ; जात्मा का रस वह वर—हग से बना अमृत की घारा, हुआ अंग के छुरमि राग में आसोहित जग सारा।

प्राया - बायु के अपस्त स्पर्श से रोम प्रकृति के पुलके, जीवन के स्वर गूँज को बन राग रुचिर बंजुल के; मूर्च हुई मानव रूपों से चिति की श्रद्युत साया, श्री ने जीवन के स्वरूप से अपना बैसव पाया!

बनके करुणामय बान्तर के रबर्जिस्थित सागर से अम्बर में उठ पुरव पयोधर रस बावनी पर बरसे; इवि के शिशुकों—से कुमुमों से सिली प्रकृति की ढाली; पक्षव के कोमल करतल की गुँज उठी करताली।

नव वीवन हो उठा समुत्सुक जननी के बन्दन को , उत्करिठत हो उठी प्रकृति भी श्री के अभिनन्दन को , हुई कुतार्थ स्टिट बन शास्त्रत अर्चा की अधिकारी , धन्य अपूर्व पुष्य से होती जीवन की विधि सारी। अर्पित की भू ने कुसुमों में अन्तर की निधि सारी, अम्बर ने अतन्त दीपों में शुन्त आरती खतारी; अन्तरिश्व ने धन - कलशों का अर्घ्य अनन्त चढ़ाया, जीवन ने अनन्त रागों में भगत - बन्दन गाया।

अभित रत्न – निधियाँ बसुधा के निश्चत गर्भ में पत्ति , ज्योति आरती अयुत ज्योम में स्वर्ग – शिखा – सी जवतीं ; ज्यनित दिशायें कर अन्तर के मन्द्र – घोष वन्दन से अभित अभृत के अर्ज्य चढ़ाते सेघ अनन्त गगन से।

तारों से आक्रुता हम नम में स्वप्न – स्विट के पताते, प्राची के पत्तकों में छवि के स्वर्ग अनन्त मचलते; छोस – विन्दु वन ज्योम – कुम्रुम – से उत्तरे भूपर तारे, एक बचा की स्मिति – लेखा ने कितने लोक संवारे।

नयनों की करुणा अवनी के उर मैं रस बन आई, अवरों की आमा प्रथमा – सी अखिल दिशा में आई; हुई कृतार्थ प्रकृति यी अद्भुत दिक्य नवीन चलन से, उदिभंज के अकृर में होती भी रोमांचित तन से।

किस वसन्त के प्रथम शात में पुष्प प्रथम यौवन के सिल उठते, रुचि अलकार वन प्रकृति – मनोझ मदन के ; इरी – भरी रंखित धरगी के पुलकित इर्पित तन में श्री का गुषमित रूप विकसता नव जापत जीवन में।

भाभा के श्रमिजात अधृत – सा उर – मागर में पत्तता संस्कृति के कुसुमों का रस हो पूर्ण फलों में फलता; शिक – बिन्दु – से जिनमें पत्तते बीव श्रनन्त स्जन के, हुये प्रकृति के पूर्ण चक्र में पूर्ण धर्म जीवन के। स्थावर जीवन में निसर्ग - श्री कुछुमों में सुसकाती, पत्रों के सर मर मे नाएं। ऋवि के छन्द छुनाती; संस्ति का रस मीन मूर्च था पुरुषों श्रीर फलों में, विस्मित थी अपनी सुबमा पर प्रकृति खास्वरह पत्नों में!

ज़ंगम जीवों के जीवन में जीवन गांत वन आया, सत्ता ने गति – संवेदन में नृतन जीवन पाया; गन्म, रूप, रस, राब्द, स्पर्श को ब्राह्क मिला रसीला, गति को संवेदन में जीवन बना मनोरम जीवा।

हुई सचेष्ट प्रशृति - ह्रप में सत्ता चिर जीवन की, फाँकत हुई जीवन - रक्षण में शृति सयस्त प्रह्मा की; मियुन - शृति के मधुर सोह में चर्य काम ने पाया, हुई सहज साकार सुजन में चिर जीवन की माया।

सहज बृचि, गति, संवेदन में शकि सचेतन जागी । हुआ स्जन के साथ नाश का नय जीवन अनुरागी : मृदुत्त जीव : पोपित दूर्वाद्त, एज-9क्ष औं फल से , हिंसों के आहार स्वादुमय बने शस्त्र औं वल से ।

हुई सदुनता में ही प्रकटित हुन्दि निसर्ग सुन्द्रता, हिंसो की भी - हीन शक्ति में सजग हुई वर्षरता: भोषियों से सदु जीकों ने जो लघु सुपमा पाई, प्रकृत कृरता में हिंसों की मीपसता बन आई!

राक्ति - हीन कोमल कायो में सहज स्विट की धुपमा भनो मृदुलजा में प्राणों की दुर्वलता की उपमा; क्रूर शक्ति भी-हीन जागरित थी वर्वर जीवन में , रही शक्ति-श्री अचल-मान-सङ्गिरि-नथ-सागर-वन में ! प्रकट हुई मानव — जीवन में हो समर्थ सुन्दरता, होकर श्री से युक्त शिक्त का तेज अपूर्व निखरता; श्री युगपत् साकार शिक्त — श्री मानव के जीवन में, जीवन हुआ स्वार्थ फिलत हो चेवन वन श्री मन में।

चिति की क्योति अखरड बनी अब सुक अनन्त गगन में , शिक हुई चरितार्थ चरण के भूपर पन्थ स्वतन में ; श्री, शिव औं आनन्द अलचित लच्य बने जीवन के , जिनमें अन्तर्निहित अर्थ ये काम्य अधित त्रिमुचन के ।

स्मार हुन्या अकित हो स्मृति में चिर अतीत जीवन का , काम्य – कल्पना बनी चिरन्तन पन्य नवीन खुजन का ; काल बना जीवन पा चिति की कान्त कम – मयी कलना , भूत बना विश्वास, - भक्व की आशा रचती छलना।

रिव का रंजित तेज दीप्ति वन तन में सहज समाया , पुरुषों का रस, राग कांग का अगराग वन आया ; चिर — अनन्त बनती जीवन की श्री — विमृति सञ्ज सन में , आत्मा का आनन्द अध्य बन आया इ०ट- स्तन में ।

हुये प्रकृति के रूप अन्य दो नयनों के दर्शन में , हुये सफल रस मृदु रसना के व्यक्तित आस्वारन में ; बनी गन्ध आमोद व्याग के पुलक्ति प्राग्य – अह्या में , स्वर बन राग कृतार्थ हो उठे सूच्म सुदूर अवण में।

नारी के अलोम अगों में मर्भ स्पर्श का निरूप, विद्युत-सा आलोक गन्ध - रस - अवि - किरणों में विखरा; वीवन के अभि शत दर्भ से दीपित काम - दुमारी करती जीवन की कुतार्थता देनिहत नर की सारी!

नारी के रमणीय रूप में भी ने विश्रह पाया, जादि शक्ति का क्षमें स्वतन की पालन बनकर आया; पशु का दानव-वर्स नारा - वल हुआ सचेतन नर में , हुये श्रेय - आनन्द विरोहित जीवन के संगर में ।

सन की द्वांच निसर्ग प्रेय का पन्थ प्रशस्त दिखाती, मन की अन्तर्कोति अय का रूप मनोझ जिलानी, अन्तर के सवर्ष – विन्दु पर कहा नर – जीवन को बनी अलुद्धित अुदा: धारिणी जीवन और मरण की।

नारी के मौक्ष्य - जाल से क्लमा प्रकृत कहरी, वर्षरता बन गई मिनेहर कोमलंता की वेरी; तन का काम त्याग - सेवा - मथ प्रेम बन गया मन का, बाबाबर को जगा प्राकृतिकृत सोह गेह - वन्धन का?

सिता स्वर्ग का कमल मनोहर ज्ञंष घर के ऑगन में , सित हुआ जब इन्दु गान का जीवन के दर्पण में ; शिकि - दर्प में स्नेह - शिसा तब नई अ्योति - सी जागी , रित को कामों काम जीति को बना सहज अनुरागी।

प्रकृति प्रशस्त हुई संस्कृतिं बन नव जोवन के पथ में . हुये कपूर्व साथ कान्तर में उदित प्रगति के क्या में ; बना स्वतन सीन्दर्य. श्रेय भी रस की दिन्य त्रिवेगी . पाई प्रेम – पुनीत काम ने देखों की पद – श्रेगी।

कृतों से सुकुमार कांग में, जग की मूपना सारी हो सजीव साकार भर उदी कींतुर की किनरारी: नारी हुई कुतार्थ समर्पित निज रिन गर्नि, कृति फरेंचे, नारी के ज्यहार बन गये गर्थ, वर्ष, बत नार के:

### चर्चना

नारी ने मातृत्व - मान पर सत्र श्रिषकार लुटाये, जीवन के इस्तर्ग - पर्ष में पूर्ण काम सब पाये; बन कर स्विट-निमित्त, मुक्ति का पुरुष प्रकृत श्रिषकारी मसुता के सम्भ्राग्त दर्ष में बना सहज श्रितचारी।

बनी चरण की चेरी नर की, जग की संगल माता, बना कामचारी जीवन का सहज प्रसिद्ध विधाता; होदर करळगता जीवन की सरस्वती कल्याणी, बनी चतुमुंत के बदनों की अमृत वेदमय वाणी!

प्राणों के यदु मर्भ - सार से पोषणा करती नारी चिर जीवन का, कर जीवन को जीवन पर विल्हारी; कर के चीर सिन्धु में सुख से नयन सूँव कर सोये श्री के घर - से विद्ति विष्णु वन नर ने लोक संजोये।

चिर क्यसंब्ह सेंबा क्रो तप से विश्रुत रीख - इमारी करती शिव का धरण : चराचर लोकों का द्वितकारी; प्रसर्वकर को भी शिव - शकर देती बना भवानी, इनुजों से संश्रम्त देवता पाते निज्ञ सेनानी।

नर की शेप कामनाओं के स्वर्ग लोक की रानी अखिल तपों के उत्तम फल-सी बनी अजर इन्ह्राखी; योवन - रूप - विलास - दपे की प्रतिमा चिर-मनहारी करती नर का मन अनुरंजन दिख्य अनन्त - कुमारी।

बाणी के मंगल - गीतों में ब्रह्म मुखरित होते, पुराय परोधर के सागर में विष्णु सनातन सोते; तेज और तप से शकर को देती रूप मवानी, चिर गीवन से धन्य इन्द्र को करती नित इन्द्राणी। जीवन की श्रज्ञय सुपमा की न्वन लहरी कल्यागी, जीवन के मगल-गीतों की बन कर मजुल वागी, जीवन के तप, योग, श्रेय की वन कर सन्य सवानी, बम कर मी-श्रमिशप्त इन्द्र की चिर युवती इन्द्रागी,

वन न सकी उन्मुक प्रकृति की नर की सस्कृति नारी, शृीति—भोज से रूप्त न होता यह आलेट-विहारी; हो न सका सौन्दर्य – सृष्टि से स्वय छतार्थ विधाता, बंग न सका सस्ति का स्वामी संस्कृति का निर्माता।

सुग्बरता की सदा प्रफुक्षित कल्पलता — सी नारी नर के टण द्र्य पर करती रही सुमन बलिहारी, किन्तु सुमन बन सके कभी क्या सुरमि उपल-कन्तर की । नारी के श्री शीखा बन सके नय कद प्राकृत नर की !!

मृदुत्त- अक -में तिये दिव्य शिशु सुन्दरता का नारी श्री-विमृति करती जीवन की मेंट अथाचित सारी, कव- ग्रीसित -कर सकी पुरुष को श्रेयमुखी सुन्दरता, रही सदा जन्मन शकि वस जीवन की वर्षरता।

दानवता का रूप्त रूप बन, वह वर्षरता नर की करती रही छटा जीवन में रचना रक-समर की; श्री-सौन्दर्य - शील का घातक, अर्थ-काम का कामी दुज रहा छूर, मुनि, मानव के स्वर्शे का अतिगामी।

जीवन के सीन्द्र्य - स्वप्न के स्वर्ग - लोक के वासी निर्जर योवन के नन्दन में रित के नित्य विज्ञासी, चिर - युवसी अप्सरा बनाकर सुबत मानसी नारी, नर् के कल्प-कुमार देवना वने अनन्त विदारी।

### श्चर्चना

जीवन के उत्कृष्ट सत्व की सीम्य मूर्ति से मोले ऋषि – सुनि, वन में तत्व विश्व के गृह जिन्होंने खोले, ज्ञान, योग, तप औं समाधि की रहे साधना करते धालमा के छालोक – दीप से रहे विश्व – तम हरते।

ष्यन्तर्नयनों से जीवन के खोज रहस्य निराते, मानवता के हित शब्दों के दृढ़ सांचे में ढाले; जीवन के ष्यालोक – शिप – से झान – मन्थ वे जलते रहे शलम-मन को मानव के सदा स्वप्त – से झलते।

रहे कीट ~ कुल उन मन्यों में छिद्र कानन्त बनाते, ब्लुजों के उत्पाल दीप को ऑधी – तुल्य बुकाते; कव उनका उपचार ज्ञान का योग – न्याय कर पाया! रही सदा दुर्जेय ज्ञान को दानवता की माया।

मानवतः बनकर ज्योति – पम्य के शताम-तुल्य अनुवारी रहे मानते श्रद्धा में ही निज जुतार्थता सारी; श्रद्धापूर्ण धर्म के सुन्दर श्रेष्ठ समातन फल सा काम्य स्वर्ग अमरों का छलता रहा एन्हें मृग-जल-सा।

रहे पातते दुर्बतसाथे से ईश्वर की छाया, रहे धर्म में प्रश्रय पाते सदा मोह छी माया; बता तरक का द्वार श्रेयसी चिन्तामिण्-सी नारी चते दत्रुज के दास शास्त्र के वे श्रास्ट अधिकारी।

धर्म, कला, साहित्य ंसमी में रहा स्वर्ग वह पलवा, अन्वितिहित अप्सराखों का मोह निरन्तर छलता; ज्ञान – योग में नहीं शक्ति का तेज दीप्त कर पाये दुर्वलता के पाप शाप वन वहु जीवन में छाये। विरत हुये मानव जीवन से योगी, यती, विरागी, रहे राग मैं लीन विलासी मात्र मोग के भागी; रही एक को त्याज्य, अपर को केवल मोग्या नारी, मान सका कब पुरुष उसे निज गौरव की अधिकारी।

बना अप्सरा औं अकिचना निज चरणों की टासी नारी को, रत रहें सुरित में नर स्वच्छन्द—विज्ञासी; बना बालकों को गुरुओं का अनुचर आज्ञाकारी बर्तमान शासक — नर बनते भावी के अधिकारी।

ष्प्रहफार - शासन मैं नर की मोह-मह-मयी निष्ठा कर न विश्व - मन्दिर मैं पाई शिशु की प्राया-प्रतिष्ठा; नारी के श्री शील दुएँ मैं श्रन्वित करके सारी शक्ति संगठित, वन न सके वे कमी विजय - श्रिकारी।

ऋषि — सुनि करते रहे योग तप दुर्गम गिरि-कानन में , करते रहे विहार देवता यौवन के नम्दन में ; अद्धा से विमूद नर उनकी अन्य अर्थना करते . दानव अपनी टप्त शक्ति का रहे दम्म नित भरते।

शिक्तिहीन यह ज्ञान, योग, तप निष्कत्त था जीवन में , शिक्तिहीन सीन्द्रथे वत गया शाप ध्रमर योवन में , शिक्तिहीन श्रद्धा मानव की यनी दीन दुर्वलता , दानव का ध्रानिक्द प्रकृति – वस रहा मभी को दलना ।

मरे दातवों के अम्ब्रों से किनने सुनि वेचारे, कर श्रमुरों से युद्ध देवता किननी वार न हारे; श्रमाचार सह वहु दनुजों के रहे मनुज वस जीते, प्राणों को सर्वम्य मान दर वृद्ध रक्ष के पीने। विग्रह - से सौन्दर्य - शील के कितने वालफ भोले द्रुजों की विल हुये, न नर ने किन्तु नयन निज क्षोले, लाज न कितनी कुल - कन्याओं भी बधुआं की लूटी, किन्तु मोह - निद्रा मानव की नहीं कथंचित् दूटी।

दानव के दुर्ह प्त काम की नेदी पर वेचारी विवश हुई विल, जाने कितनी सुन्दर शील - कुमारी; कितनों का कौमार्थ असुर की कूर डांक में रोया, कितनों का सिन्द्र समर की रक्त - पक में घोया।

सुर, मुनि श्री मानव के निष्फल मोग, योग, शासन में जीवन की श्री रही अरिचन जीवन में श्री रख में; आ़न्ति, त्याग श्री शासन सहकर सबका सन्तत नारी करती रहो श्रात्म-महिमा से दीपिव नस्ति सारी।

विकसित करती राजकमल नित पिकल जीवन-धर में , श्री-सीरम विकीर्ण करती प्रति नृतन उदय प्रहर में ; हो जीवन की अमृत-कला-सी उदित शीप पर हर के हरती रही कलुप कर्मों के सवा निशाचर नर के।

रहे पुरुष अपवाद तुल्य कुछ शिव का सेवन करते, पर एकाकी रहे असुर के उत्पातों से ढरते; सदा विश्वक्षत दुर्वतता में रहा श्रेय निष्फत था, संघ-शक्ति का उसे प्राप्त कम हुआ विजयमुख बख था।

भानवता के गर्व - द्र्य के खोजस्वी ख्रिथिकारी कुछ नर-सिंहों ने गौरव से मख्डित की श्रुचि नारी; उसकी सर्यांदा-हित रख मैं विदिन वीरगति पाई उसके चरखं में प्राखों की मेट सहर्ष खदाई। मानव के अभिवात इन्द्र की मनोमोहिनी माथा वन अप्सरियों ने मुनियों का कितना मोह मिटाया; कितनी विका – मस्तकाओं ने शीश समर्पित करके मोह मिटाकर, प्राण ओज से भरे निरन्तर नर के।

षर्म - झान सं भ्रान्त रही पर यह मानवता भोली, सहती जीवन से दनुजों की निर्वय टप्त ठिठोली; झानयझ में शकि - शिखा वन कथ मानवता जागी, कब मानव वन सका भुक्त श्री - गीरव का अनुरागी।

किन्तु पराजित भी जीवन में भन्य विजय की आशा, रही सदा चेतन मानव के जीवन की परिभाषा; रही विजयिनी अकृति, मोह् वन मानवता का भारी, आत्म – ज्योति – सी रही अञ्चण्डित पर आलोकित नारी।

सुर - नर की आत्मा मैं सन्तव अमृत स्वोति-सी जलती, कौन राक्ति-श्री रही नाश में दिन्य-सर्ग सी पत्नती; रही अमा के असित माल पर रचती व्यव्या राका, रही पराजय के तोरण पर धरती विजय पराका।

रही निराशा के तस-पथ में असूत - क्योति विखराती , रही ऑडुओं के पायस में विद्युत - सी सुसकाती ; अपराजिता रही जीवन की सच्य चिरन्तन आशा , मानवता के मगल की यह रही नित्य परिभाषा !

त्रक्सी सी जीवन में सन्तत श्री - सीरम विखराती, सरस्वती - सो वह जीवन के गीत चिरन्तन गाती; रही नृशश विनाश - निशा में दीप स्वन के घरती, रही सृष्टि का अमृत - स्रोत से उर के पालन करती।

#### श्चना

रही सदैव विनाश — निशा मैं बीज स्वजन के वोती, पलकों की करुणाई खा में छवि के स्वगं संजाती, धन जीवन के विपम देश की निर्मल अन्तर्धारा, जीवन का युदु समें सींचतो रही अमृत — रस द्वारा।

बन शिव के तप - योग - श्रेम से विधिवत् वृता अवानी , करती सूत स्वर्ग - अवनी के सरक्षक सेनानी ; प्रलय - शिखा - सी कभी तेज से होकर दीप्त कराजी , असुरों के विनाश - हित बनती काल - निशा - सी काली ।

द्रपेषती दुर्गा बन करती भंस ध्रमुर का रया मैं, मानवरी तस्मी बन गिरती बज सहश पाइन मे; जिन हाथों में रही सुशोभित जीवन की जयमाला, हुई दीप्त करवाल उन्हीं में बन प्रलबंकर ज्वाला।

जीवन की सीन्दर्य - स्टिट के सुन्दर बाल - कमल को रही खिलाती, कर अच्छालित सदा अर्कात के सल को; कर उद्धार सदैव सर्ग का भी के, बन बाराही; रखती रही चितिज - पलकों में सुपमाय मनचाही।

जीवन के प्रह्वाद पूत को, स्वसा श्रमुर की होती करने तगी विनष्ट, श्रेय की कर उन्मत्त ठिठोती, होती का उन्माद मस्म कर, बन जीवन की ज्वाज्ञा. वद्म विदीर्थों नारसिंही ने दानव का कर डाला।

जब अधुरों में घोर युद्ध कर विवश देवता हारे, जब अमरों के मान विमर्दित हुये समर में सारे; नई शिक्त - नय से दुवेंतता हर कर दिव की सारी, करती पन्थ प्रशस्त विजय का बन अजेय कीमारी। जीवन के कैलाश कूट पर तप के उल्लाल फल - सी, संस्ति के मानस में खिलती श्री के शुभ्र कमल - सी; सौरभ का श्रालोक वॉटते कर - पक्षव वरदानी, करती चिर कल्याया विश्व का मंगलमयी भवाती।

होकर तप से पूत प्रकृति – सी ब्रह्मचारियी बाना, अपित करती मदन – उहन को जीवन की जयमाला, भूत प्रकृति के पारंगत वे भूतनाथ चिर त्यागी, उनके पूत स्नेह से बनते जीवन के अनुरागी।

शीपगता गंगा की घारा त्रिभुवन पावन करती, भालगता विधुकला विश्व का अन्धकार सव हरती; अंक गता उनकी सुद्दागिनी बन विख्यात भवानी, बनती ताप -- त्रस्त त्रिभुवन की अंथ सरिए कल्याएी।

युगल योग – तप का प्रशस्त फल शिव-कुमार सेनानी परशुराम – से शस्त्र – शास्त्र के पाकर गुरु विद्वानी, त्रिभुवन में नर-भुनि- देवों की जय का पम्थ बनाता, ज्ञान-शक्ति-संयोग विश्व का अभय मन्त्र वन आता।

बनता स्वर्गे नवीन शक्ति का स्रोत अस्त्यह अवापी, शोखित-पुर की सत्ता उसकी नई अगति से कॉपी, बनती नया अकाश धरा का नवे स्वर्ग की छाया, हेवों के नृतन जीवन में जीवन अग ने पाया।

ज्ञान-शिक्ष - सौन्दर्य - शील-युत तेल पराक्रम शाली मानवता के पड्यमों की करके सिद्ध प्रणाली, पड्विघ प्रमुख कुमार विश्व में था पण्मुखं कड्लाया; संज्ञा का गौरव जीवन में था क्वार्य वन ग्राया!

## श्चर्यना

वारक के अवशेष पाप – से त्रिपुरों के शासन में अनाचार आरूढ़ हुआ वब जान, शक्ति औ धन में , वैठ विश्व रथ में तब शिव के संग समर्थ भवानी ; वनीं नवीन शीख – संस्कृति की मंगलमय अगवानी।

मानव - समृति के जीवन को प्रवत श्राप्तुरी माया उद्यत हुई अन्त करने पर जब जब घर कर काया तब तब अद्धा - शक्ति मानवी, होकर संजग पुनीता, हुई सहज साकार विश्व की विधि - मुख मंगल-गीता।

हिष्ट - रवास - वल-रािक - मावना-सिंहत श्रेयसी वासी हुई सहज साकार पालनी - रािक - रूप कल्यासी, जामत जिसकी आत्म-च्यकि सं विष्णु विश्व के जागे कर असुरों का अन्त लोक के पालन में अनुरागे।

जब जब द्रुजों की दानवता दृष्त महिष – सी भीमा श्रितकान्त कर उठी लोक के संरक्षण की सीमा; जब जब युद्ध दानवों से कर दीन देवता हारे जब जब शिष के विकट बाण हित कम्पित हाथ पसारे।

तय तत्र तेज महान विनिर्गत शिव के क्रुपित बदन से प्रतिबिम्यित होता विधि, हिर ख्यौ देवों के खानन से , जामत जीवन – ग्योति सदृश वह संदीपित जीवन से ✓ खद्भुत तेज उमङ्ता मीषण दात्रा – सा फानन से।

श्रामित देवताओं के उर्जित विनय तेज की सारी एकीमूत समिट शिक्त ने छिन दुर्गा की धारी, श्रिसित देवताओं के वीपित दिन्य तेज मे दाली एक मूर्ति वह बनी श्रास्तिहत श्री – सरस्वती – काली। नारी की गरिमा से ऋन्वित तेज प्रदीप्त सुरों का संघ – शिक्त से मञ्च श्रेय की बना श्रन्त असुरों का . चन समवेत समस्त तेज की प्रतिमा जापव नारी, हुई तेज कैंतास – कृट पर प्रकटित गैंत – कुमारी।

श्रंग श्रंग में तेज सुरों का सुपमा बन कर हाया, शिक्ष – साधना ने देवों की श्रद्मुत विश्रह पाया; देवों की श्रर्या – से श्रापित श्रायुध श्रयुत करों में हुये विजय वर से श्रालोकित श्री के शुचि श्रधरों में।

पूजा के प्रसूत – से अद्भुत अर्लकार इवि शाली विले आयुधों की आभा में पाकर दीप्ति निराली । जीव – प्रकृति का उत्तम वल वन वाहन उनका आया , सिंह – बाहिनी में संमृति ने मंगल का पथ पाया !

श्रद्धा - शक्ति सन्ती नारी के गौरव में तन - मन के होकर श्रान्त्रत केन्द्र - बिन्दु में संस्कृति - मय जीवन के , हीप्त समष्टि शक्ति देवों की, वन देवी जय शीला , करती पूर्ण कृतार्थ सुरों की सुन्दर जीवन - लीला ।

अपुरों के संप्राम - श्वनय में अद्भुत माया - इत है . प्राकृत परम्परा, माया श्री संच असपिटत वत है ; ब्रह्मा से कर प्राप्त सहज ही वर जब श्रीर अमय का . नित्य नया शासन रचते हैं सब का श्रीर अनय का ।

मिह्य समान सहा मात्रावी अधुर हुव्या हत रण में , एक वार निर्भयता देखी देवों ने जीवन में , चयह – मुण्ड को सकतीज से युक्ष किन्तु वत्तराती हानव – वन्धु निशुम्भ – शुम्भ ने दृष्टि स्वर्ग पर डाती । धुन सचिवों से सरस्वती के रूप, वर्ष श्री श्रांत की मिह्मा, जगती करूर कामना वतुलों के दुष्किव की; होता जावत सरस्वती के मोह मदान्य वरण का। होता कुछ नाग – सा पाकर मृदु श्राघात चरण का।

स्रात्मा का संस्कार प्रकृति को शिव औ सुन्दर करता। ज्ञान दीप से शुचि संस्कृति का पुण्यालोक विखरता; प्रीति – निमित्त व्यर्थ वाणी की दम्म, दर्प, छल, वल है; सरस्वती का स्नेह चरण की पूत भक्ति का फल है।

श्रेयमुखी श्रुचि देव – शक्ति को सदा शान्ति प्रिय रहती, पर वनुनों की द्रप्त प्रकृति यह समाधान कव सहती! अनाचार का द्रप्त दी दनुनों का जीवन है, सदा शान्ति से प्रियतर उनको रखा औ अन्त सरख है।

वृंबी वे सन्देश भेजती इठकर शाखत शिव की:
"वानव लें पाताल राज्य क्लिज, नित्य मुक्ति वें दिव की."
बनता वह सन्देश हिषय – सा वानव कीपानल में,
रक्त – बीज जाता नवीन ले वेग व्युज के वल में।

युद्ध स्तेत्र में आघातों से उसके आहत तन से रक्त - विन्दु अवनी पर गिरते तो काला के करा - से, होते प्रकट असुर वन उद्सद वे वल - विक्रम - शाली, वनती है दुर्जेंग असुर की माया महा निराली।

चरही के चिर काल - सचिव - सी चामुर्वे विकराता, काल - गुहा-से विवृत बदन में जगा नेग की ज्वाला, विन्दु विक्दु पी रक्त असुर का रख में मुक्त विचरती, रक्त - बीज का बीज - नाश कर असय विश्व को करती। रक - बीज के बीज - नाश से श्रमूर पराजित होते, श्रमुरों के सम्राट सहज ही समर - सेज पर सोते, शिक्त संगठन का श्रमाव ही देवों की दुर्वलता, शिक्त - संघ की ही ह्राया में भेच श्रासण्डित पत्ता।

् चएडी के विश्रह में अन्वित देख – शक्ति अब जागी, सतत पराजित, हुये देवता अन्तिम जब के भागी, आंतिकत जो रहे मग्न हो दमुजों के दुर्नय में; अखिल त्रिलोकों में नव – जीवन अमदा मुक्त अमय में।

स्वस्थ हुआ जग भी प्रसमता आई नव त्रिभुवन में , जागी नई क्योति की स्थामा निर्मेल नील गगन में , जीवन के निश्वास अस्तमय बहे पुनीत पवन में , नये सर्ग का सूर्व चहित था सस्प्रि के ऑगन में ।

दानव का दुर्वान्त धनस है विजय प्रकृति के बल की,
मुनियों के जीवन मैं खिलती आत्मा सुदुल कमल – सी,
मानव में विरोध दोनों का विश्रम बनकर पलता,
देवों का रमखीय स्वर्ग बन माया समकी झलता।

वन कठोर श्वर्ष पुरुष के जीवन की परिभाषा, रच मरीचिकायें जीवन की देता प्रचुर पिपासा; खातमा खीर प्रकृति का अन्वय नारी के जीवन में, सहज शील — सीन्द्र्य युक्त हो फलता दिन्य स्तन में।

केवल श्रद्धा नहीं शांकि भी नर की निर्मल नारी, वने शांक की महिमा से ही शिवराकर त्रिपुरारी; नारी के नय, शींक, घर्म में अन्वित तेज नरीं का, नव शश्कृति का स्वर्ग घरा पर रचे सहा अमरों का।

## सर्ग १

## हिमालय वर्गान

श्री शिव का आवास चिरन्तन सत्व-महिम घरणी का शीष, तम - रज से आकुत अवनी को अम्बर का उज्ज्वल आशीप; वसुवा पर श्री की विमृति का अच्चय श्री अनन्त आगार, शिव के शास्वत कठिन पन्य के शुव-दीपक का चिर अवतार;

पूर्ण अनन्त विभूवि-तत्व से, अचल, असीम, आगम्य महान , मानव के भी, शील, पराकम, अमे, नीति का पूर्ण, प्रमाण , वसुन्धरा का मानद्गड - वन सहज कू रहा - सा आकाश , मध-सागर का ज्योति-स्तम्भ-सा फैलाता सव और प्रकाश ;

मेघों के मधुकर - कवियों के मन्द्र - मधुर गौरव के गान , जीवन की सरिताओं में कर बहुन्बरा को वर - से वान , लेकर सस्ति के ध्यागन में जीवन का क्योतिमेंय पात , ध्यवनी के मानस में विकसित सुबसा का उच्चल कल जात ;

कर फल्पना विश्व के किव की सत्व और सुन्दर साकार, अवनी के भूव आकर्षण से क्तरा अविदित सहज क्दार, करता जीवन की सस्कृति से मिष्या सुनियों का अपवर्ग, श्री, सुपमा, महिमा, विभूतिकामूर्तिमान वन शाश्वत स्वर्ग;

मूर्तिमान शिव के स्वरूप – सा अचल असएड योग में लीन अल्य शक्ति और श्री संयत चिर पुराण औं नित्य नवीन , करता आत्मा की विभूति से आलोकित समस्त संसार करता निज श्रानन्द सीत का रसघाएओं में विस्तार,

शक्ति शील सीन्दर्थ तेन, श्री विक्रम का अपूर्व अवतार मानवता के हित जीवन का महिमामय आदर्श उदार राजित है उत्तर आशा में ध्रुव — सा पर्वतराज विशाल आदि अन्त्य सम्राट विश्व का भारत का शास्वत मूपाल; चाित स्टिट च्या में अनन्त ने सरस हृदय का रस - उद्रेक पीप्त ह्यों में भर मेघों के, किया अथम जिसका अभियेक, अथम डपा ने ज्योति करों में नेकर नम का नोलम थाल , की उज्ज्वल आलोक आरती, स्लालित दिगंचल मृदुल सुंस्हाल ;

अरुणा ने निज स्वर्णकरों में लेकर रिव का मुकुट महान उन्नत मस्तक पर पहनाया, गा जीवन के मंगल - गान; किया तेज का तिलक भाल पर भर घर में अपूर्व आहाद रोम रोम में जगा प्रकृति के उत्सव का सुन्दर सम्बाद,

दीर्थं सहस्त्र करो से द्रांकर बातुर ब्रांतराय हुएँ विमोर तारक रम धानन जुटाये धानति में चारों बोर विद्या रहे टग-इस चरगों में तुग्र – तरुकों को एक समान युक्त मनोहर इन्द्रधनुष – से सपने किये धानन्त प्रदान ;

भावपत्र – सा क्चिर शीश पर राजित जिसके ज्योम-वितान . सस्या रजत – मेचों के मन्यर चॅवर बुलाता सदु पवमान देवदारु के दयह दीचें ते खड़े शिक्षर कितने भीमान सेवा में अविचल औं उत्सुक, शरयागत राजन्य समान;

विक्रम के विश्वस्त बाहु – से तस्या तेज से पूर्य कठोर सजत और अमेध अनेकों ऋग सुसक्टियत चारों जोर पारिषदां – से परिवेष्टिन कर करते जिसका गीरव पूर्य , करता है संगठित तेज – बन सहा शत्रु का साहस चूर्य ;

मधुर, सन्द्र, गस्मीर स्वरों मे निर्मार कर विश्वावित, गान , करते कीर्ति – प्रसार चतुर्दिक वोपित वन्दी वर्ग समान , कोमल कर में दिन्य दिशायें वायु-न्यजन का भृदुल विलास प्रति पल कर, इरतीं मूपति का शासन जनित सकल आयास; श्रमित श्रख्य तेज-वल विसका घर व त्रोपम उक्क्वल देह , रिच्त करता क्यातों से सदा प्रजा के श्रमित गेह , वश्र कठोर विशाल देह ही वनकर भारत का प्राचीर वाधित करती रही निरन्तर कत्तर के छुव शीत समीर ;

सूर्य – मुकुट से मिएडत जिसके बनत गर्नित शीश – समान , करता ग्यर्श गगन को चञ्चल कान्तिपूर्ण कैलाश महान ; करुणांमय बल्लास हृद्य का वन प्रसन्न स्मिति – पूर्ण प्रसाद भरता चालिल प्रजा के वर मैं नित्य नवीन हुष – आहाद ;

पूर्व और पश्चिम की पर्वत मालार्थे युग बाहु समान बाधाओं के विपम ज्ञाों में वन कर सदा प्रवल व्यवधान सदुल अक में रही पालती सुन्दर शिशु – सा भारतवर्ष दुर्वेतता का शाप वन गर्या संस्कृति का रचित उस्कृषे,

सरस शान्त गम्मीर मनोरम अन्तर – सा सानस सुविशात सुनि-इंसो को वहाँ मुक्ति-फल मिलता सहज सर्वे ऋतु-काल ; उन्नत स्फीत बन्न पर जिसके सरिताये ऋजु और अराज तहरा रहीं अनेक सुनिर्मेल वन कर रुचिमय मुका – माल ;

कांचन जघा - सी जघारें प्रशुत सुदृढ़ वत - वीर्य - निधान योग, भोग की पूर्ण पेटिका तपस्तेज से शोभावान, पाद-पीठ-सा मुबन चरण में, जिस पर अवर महीप अनेक शरणागत - से गये सान से अस्ता उन्नत मस्तक टेक,

इन्द्रधनुष पर चढ़ी जितिज की प्रत्यंचा मण्डल - आकार - चन - निर्पंग से, घरे स्कन्ध पर करती सटा प्रजा उपकार वजायुध दूत इसक तेल से कम्पित कर अप्रदेंग के प्राण सहधोषित कर वजनीति हट करता असय ग्रुरों को टान; श्रमित श्रजेस श्रमोध शक्ति – सी पड़ी शिलायें भीमाकार जिनका किंचित सचालन भी करता जामत हा हा कार श्रमुत शतब्नी तुल्य गुहायें वज्र घोष से निज्ञ गुम्भीर कर देती विचलित श्रमुरों के द्या दलों का साहस धीर:

वश्रदेह के विक्रमशाली तरुओं के दल डीघे अपार सेना - बल - से सदा कर रहे सरकृति का रहा - उपकार : अगिष्यत परिनो - शुल्य चाटियाँ बन बानीति - वामा गम्भीर रचती पर्वत मालाओं का चारों और प्रवल प्राचीर ;

जिसके शील – शांक से भी गिर्यंत भी का मगल पूर्ण प्रसाद बन विभूति – बरदान विश्व को बांट रहा उज्ज्वल साहार , जिसके ज्ञान योग से भी गिर्यंत सरस्वती के चिर बरदान गूँज रहे शाश्वत अनन्त में बन जीवन के मगल – गान ,

जिसके बल विक्रम में होकर प्रलयंकर काली माकार करती संस्कृति के अनुतों - से असुरों का अकरूग सहार , पालन, स्वनन नाश के कम मे जो अस्त्रवह माकार त्रिमूर्ति भरता जीवन के प्राणों में संस्कृति की सगलमय स्कृति ,

जिसके गीरव, कीर्ति, विभव से विस्मित – सा सारा समार निर्निमेष नयतों से शोमा कब से रहा खनन्त निहार : जिसके मानस की विमूत्ति बन जीवन की समृद्ध ष्मनुभृति करती मसृति में सुपमा की परम्परा की भव्य प्रमृति ,

स्वर्ण धुमेरु ममुन्नत जिमके अन्नय वैभव – कोप समान स्रमित दया ने इनित प्रात नित करता निर्मेर – कर मे दान , पान्नर जीवन की विभृति – मा निर्मेत स्त्री पावन परमार्थ धर्मी के जीवों का जीवन होना सफल, ममुढ, हुनार्थ ; जिसका ध्रुष साम्राज्य प्रकृति की वन कर गौरवसयी विभूति वनता है रस, रूप, रंग की भाषमयी कोमल अनुभूति; गहन गुहा – से उपल-उरों से बहते निर्मल मुक्त प्रवाह, करते दुर्गम के पथिकों के शान्त देह औ मन के दाह।

पाइन के कठोर अन्तर से प्रकटित हो सृदुसाव समान वनते कोमल कुसुम चरित का सुन्दर और अपूर्व प्रमाण , संध्या के रंजित मेघों के बनकर रंजित चित्र – विधान , रंग – विरंगे पुष्प प्रान्त हैं इन्द्रधतुप के से उपमान ।

रूपराशि से स्वान-कोप की, विधि ने कर सुन्दर आरम्भ , होड़ दिया संकोच-सहित निज रम्य सृष्टि रचना का वृम्भ ; मर्यादा वन स्वर्ग-स्पिट की सुपमा का असीम आगार चरम कल्पनाये कवियों की करता सदा सहज साकार।

देख कल्पनाओं का अपना काम्य स्वर्ग सहसा साकार हुये हुपे से विरिमत कितने कवि निज्ञ कौराल कला विसार, रही अनिर्वेचनीय हृदय में सुन्दर मर्ममयी अनुभूति, राव्दों मे हो सकी व्यक्त कब वह अपार सौन्दर्य-विमृति।

पत्तकों के निस्सीम चितिन में मर श्रम्बर का रूप छापार , मर्म - वेदना से श्रन्तर की करते वर्णों में माकार ; वे विस्मित अविकार रूप के व्रीन से कर दृष्टि छतार्थ , मीन श्रर्चना में सपमा की पाते जीवन का परमार्थ।

तयनों के श्रपूर्व बत्सव-सा बह सुपमा का स्वर्ग श्रनन्य, देकर पूर्य हृष्टि-फल करता कितने विस्मित लोंचन धन्य, पुतली के प्रत्यच बिन्दु में चिर सुपमा का पारावार स्मृति की नित्य-विभृति श्रपरिमित होता. वन श्रनुमव का सार। जिसके शामन में बिखेरती सींना आती उपा अनन्त, और लुटाती सोना जाती संध्या यावत् चितिज विगन्त; निशाकाल में वायुवेग से चन्द्र अमन्द्र कुवेर समान हिम-शिखरों पर संचित करता रजत-राशि अतुलित अम्लान।

पारल मिया सा सूर्ये बिद्त हो अपनी अविदित माया फेर, वना स्वर्या हिम-रजत-राशि को रचता अगियात मेर-कुवेर, इवित स्वर्या के मुक्त वान से प्रति प्रभात में अमित उठार, जीवन की लक्ष्मी का अस्व अनावास बढता भारजार।

जीवन की विभूति के उज्ज्वल पूर्ण तेज से बीप्त महान वहीं सुक अनुदान असृत वन करता चिर जीवन निर्माण, वह अज्ञात कन्द्राओं के कोषों से निर्मल स्वच्छन्द, धारायें अभिज्ञात असृत की, बनती संस्ति का आनन्द।

जीवन के सहस्र रुपों - सी जहाँ अनगेल, चचल, शान्त , करती हैं सहस्र धाराये गुखित पर्वत का एकान्त , पट पट पर जल-धाराओं का सगम वन अपूर्व अनुराग पर्वत के पायन प्रदेश में रचता कितने पुरुष प्रचाग।

हिम शिखरों की ज्याति समुज्ज्यल पावन करती लग की हिष्ट , निर्मल अन्तर में मुनियों के करती दिज्य भाष की लिष्ट , निर्मल नीर मरी धाराये कर रसमय पर्वत के भान्त , करती जीवन के गीतों से गुजित में निर्जन मकान्त।

राशि राशि रजित फूलों से मरी घाटियों के विस्तार, नन्दन के अवतार भूमि पर, फैलाते आमोद अपार; मादक गन्ध गन्धमादन की मर अनन्त आमोद-विभूति, भवसागर के राजकमल की फैलाती सौरम-अनुमूति। सदा हरित जीवन के रस से देवदार उन्नत सुविशाल, त्पानों में अचल शैल-से जग के प्रहरी उन्नत - माल! मोज वृत्त, जिनके पत्रों पर अंकित पुराचीन इतिहास डाल रहा है ज्याज विश्व के जीवन पर निस्सीम प्रकारा!!

शिलाजीत, केसर, करत्री, मधु: जीवन के दिव्य पटार्थ । कर लोकों को भेट, कर रहा जो उनका आयुज्य कृतार्थ ( हरे-भरे बनखण्ड मनोहर रंग-राग मय फल औं फूल , बना रहे हैं स्वर्ग - कामना लोकों की नितान्त निर्मूख।

कानन और कन्द्राओं में जिसके करते नित्य निषास करत्रि। मृग, सिंह, ऋज, गज, चमरी थेनु आदि सनिवास, गुजित करते मुधुगीतों से गिरि कानन के मंजुब कुछ पुष्पों – से अनन्त वर्गों से मृपित नित विद्याों के पुछ।

जिसके दिख्य तेज से होकर मन्य सूर्य करता परिचार; स्वुल सहस्रकरों से करता पोषित सुषमा का संसार; कीन पूर्ण किन मनोलोक में कान्त करपना – सा हो जीन। सुन्तरता के स्वर्ग खनेकों रचता रहता निस्य नवीन।

दिशा भूल कर दिक् दिग्झम में यहां भटकती चारों छोर, भूल काल-क्रम प्रकृत, सुक्त-क्रम करता कलना काल कठोर; कला-काव्य के मौलिक क्रम के वन स्वतन्त्र सुन्दर विन्यास, करते हैं ऋतु-काल खलौकिक क्रम से यहाँ खपूर्व विलास।

स्रोकोत्तर कम से विशेषतः कर केवल सुपमा-संचार, जिसके सुन्दर राज भवन मे पढ़ ऋतुर्वे करतीं ऋहार; प्रमदावन को पुष्प राशि से कर रस-रंजित अमित अनन्त, करता अधिक निवास वर्ष में सत्कृत अतिथि समान वसन्त।

नन्दन-कानन-सा खिल उठता पर्वत का विस्तृत कान्तार, वन-देवी – सी करती निर्मय वाल अप्सर्वि अभिसार; चिर वसम्त के मधुर राज में किन्नर औ गन्धर्व कुमार मदन महोत्सव मुक्त मनाते कर स्वच्छन्द स्वतन्त्र विद्वार।

वनता है श्रान्यत्र ताप की कब्मा से जो दु'सह मीष्म , हो जाता है यहाँ शरह-सा शीतक, सुन्दर, सुखकर श्रीष्म ; शरद-निशा-सी शीतक रसमय सुन्दर संन्या में सानन्द करते सुखह विहार जीव-जन मुक्त पवन-से ही स्वच्छन्द।

तन पर चन्द्रन अगराग-सा करवा शीवल सुरिम-समीर, मन को देवा शान्ति दुमिमय हिम का खच्छ अमृत-सा तीर: शीवलवा औं शान्ति सहज ही वनते आत्मा के आनन्द, विल उठते झवि के छुसुमों-से जीवन की युपमा के झन्द।

क्रप्सा के शीतल प्रभात में नर, नारी को उत्सुक बात , निर्भार की लोतों में करते की का वनकर सुक मराज ; पर्वत की बाटी में बहते स्वच्छ असत के सुक प्रवाह , हिस की निर्मेल शीतलता से हरते तम औं सन के वाह।

स्यच्छ शिलाओं के आसन पर शीतल को सुसकर आसीन देख भक्ति की सुपमा होते सहज ध्यान में जन-मन लीन ; दुर्गम पर्वत के पथ में भी गाता जीवन के मधु गान , बहता पर्वत स्रोत, विषम में करता सम पथ का सन्यान।

कठिन शिलाओं में भी करते साहस औं गति पूर्ण प्रवेश . वे पर्वत के स्रोत पुरुष के हित बनते जीवन - सन्देश ; उपलों के अन्तर में उगते वे सारम के पुष्प अनन्त , शैलों के हृद सफल बोग में रचते रस का मधुर वसन्त । उद्मा की भीष्मा से दुर्भर दिवसों के वे विद्वल याम बनते हैं शीतल – प्रदेश में मुख से पूर्ण कर्म – विश्राम ; जब जलता है देह देश का उद्मा से निवाब की घोर शीप शान्त-शीतल रहता है योगनिष्ठ – सा चारों स्रोर।

भरती पर्धत श्री अन्वर में जीवन का रसमय सन्देश रुचिर शरव-मुखमय निदाध में करती पावस सहज प्रवेश, श्रालका के किस निर्वासित के मेघदूत-से गद् गद् प्राय, धिर पिर आते घन उन्मन-से निर्मक्ष नम में धूम-समान।

सदुल मैंमनों के मुख्डों-से मन्थर गति से बाल समान , चढ़ते चढ़ते गिरि-शिक्षरों पर गिर पढ़ते सहसा अनजान ; कीड़ा-बुद् बुद् से शिशुओं के करते पवन संग संचार , घुस जाते अजात गृहों में खुले देख बातायन – हार।

आलिहत केवल प्रवेश में वायव साया-पुरुप समान , किस ब्रह्मात माव से सहसा होनाते हुत बन्तर्थान , राजमार्ग में मायाचर – से फिरते निर्मय वाधाहीन , काते काते निकट रुब्टि से हो जाते मट बायु-विलीन ।

बनवासी ऋषि-सुनि-जीवों-से विचरण कर बन में स्वच्छन्व, गहन गुहाओं में पर्वत की करते वे प्रवेश सानन्द; क्रीड़ा-मृगं-से वे शैलों पर करते कौतुकमय संचार, यथाकाम स्वच्छन्द विचरते कृतते विषम वृष्टि-च्यवहार।

कभी चटुल निर्मार-सीकर-सी छोड़ मनोहर मन्द फुहार, करते जीवों के अन्तर में कौतुक ज्यो रस का विस्तार; कभी इन्द्र सेना-से नम में घिर कर सहसा चारों ओर, पज घोप से सतत बरसते निशिदिन प्रस्तय धार घनधोर! जल - प्तावन में तरिए -पोत-से गृह - कर्तों में पा विश्राम , रस से आकुल लोक निरलते वह वर्षों का दरय ललाम ; वन्दी-से विहार से वंचित निज निज गृह कर्तों में वन्द , अकृता में जीवन भरने को गा छठते जीवन के छन्द ।

श्रापुरों की सेना - से घिर कर, करके प्रकट अयंकर रोप प्रवाय - भूमिका में कर उठते कभी वज्ज भीपता निर्घोप; छा जाता सब भी विस्मय - सा गिरि- वन में प्रतिरव गम्पीर; षज्ज सहरा विद्युत पत पता में हेती गिरि, नम, कानन चीर।

वर्षा के विष्ताव से आहुल ऋषि-मुनि-तापस त्याग निवास , तेकर रारण कन्डराओं में विवश विताते चातुर्मास ; अभित अभावों में, अन्तर के वैभव से अत्यन्त अवीन , करके प्रत्याहार प्रकृति से, रहते ध्रुव आरमा से तीन ।

दीर्भ कृत्वराओं में गिरि के आक्षत अभिनय - शृहों समान , मुक्कत स्वितका - में नाटक की किर चिर जाते वन जनजान ; सनहर हस्य बदलते पल पल क्रमश - कोमल और कठोर , नाटक की निर्दिष्ट दिशा में सन्धि सन्धि से रस की ओर !

शून्य कन्तराओं से पातर शरण सिह, सृग आदि अनेक बन्य जीव मीलित नयनों से देख प्रकृति का रस उड़ेक, प्रकृति मूल कर-से प्रशान्त – मन बैठ एक स्थल पर निस्पन्ड, कर्ते काश व्यतीत, विचाते जो बन मे निर्मय स्वच्छन्द।

जीवन के दुर्भर बन्धन से हो उठने जब जीव अधीर दिशा दिशा में खुलने लगता तब घन का दुर्गस प्राचीर; बन्दी की नवीन आशा – सा जुजने लगता नीजाकारा, शरद प्रात में सहसा होता जग का शतव्रल-सुमन – विकाश। प्रथम प्रात में स्वच्छ शरद के शिलर-समावृत नमसर वीच , प्राची में स्विगंक शतद्व - सा खिलता हग-मधुपों को खींच ; वर्षा-पन से चाई संकृचित, सुखा शिखर पर काल-कपोत , फैला पंख दिशाओं के द्रव लेता नम में अगिशित गोत।

युक्त दिशाओं के अम्बर में प्रकृति कुमारी—सी शुतिमान होती है अज्ञात यौवना संग्रःस्नाता वधू 'समान ; धीरे धीरे वन्य मार्ग सब सुलते विद्या-भेद समान , किस रहस्य के गहुर में वे अन्तर्हित होते अनजान।

गृष्ट्, गिरिगुड्डा, कन्दराओं से निकल लोक, मुनि, पशु सब साथ अपना अपना मार्ग खोजते उठा दृष्टि सँग उन्नत माथ, पशु अपना आलेट लोजते, लोक नये ज्यापार - विधान मुनि जीवन-सरि-तीर तीर्थ - से करते नव आश्रम निर्माण।

चन्त्रातप के साथ शरव के बढ़ता जाता द्रुत हिमपात, हिम शिखरों से उतर छवनि पर आता है हेमन्त - प्रभात, आतप औं निर्वात गुहा में करते पशु - जन जीवन - त्राय, मन में तपस्तेज मुनि इड कर, करते तन हित अग्नि निधान।

हा जाता वन, पथ, पर्वत पर हिम शुचि चन्द्राजोक समान , हाथापथ—से राजमार्ग मे रिव प्रतिविम्तित चन्द्र प्रमाण ; होकर हिम से तीव्र शिशिर – सा वन जाता दुर्वेह हेमन्त . जिसमें नव जीवन की उपा |रचता श्राकर पुनः वसन्त ।

शिशिर काल में जब समाधि में होते हैं सब पर्वत लीन. हिम की सत्वोञ्चल समृद्धि के सम में होते भेद विलीन, सत्य-शुभ्र हिम की महिमा में सम रस हो गिरि, वन, सर, वाल. दीपित करते दिन्य ज्योति से भूमण्डल का उन्नत भाल। नीरवता की साठ्य शान्ति में होते निर्मार श्री नद मीन, वह अनहद संगीत शून्य का आत्म रहस्य लोकाता कीन? स्वच्छ चन्द्रिका की श्रामा में वह उठ्यत श्री पूर्ण प्रशान्त हिसप्रदेश रचता रहस्य की रचना कीन श्रमत एकाना!

जात्म सिद्धि की पूर्ण प्रमा – सा जब वसन्त का भास्वर सूर्य होता बदित, सहज बज बठते जब के जामत निर्मर – तूर्य; जी समाधि की पूर्ण सिद्धि के फ्ज़-सा बन नि.स्पृह ब्युत्यान, करुणां से विद्रवित सहज हो, हो उठता जीवन गतिमान।

योगी की अपार करुया के अमृत पूर - सा अवय स्नोत , भरता जीवन घाराधों में आत्मा का उज्ज्वल वहोत ; घाराओं का वेग कर्म की गति - सा वढ़ उज्ज्वल अन्तान , गुंजित करता दिङ्गरङल में जीवन का ब्योतिर्भय गान !

सिला चठते पल्लब - पुष्पों से सहसा स्ने पर्वत प्रान्त, जामत हो उठते जीवन के कोलाहल से सब प्कान्त, जीवन के रस, राग, रंग से सिलते जनपक, पल्ली, प्राम, पूजा के गीतों से गुंजित हो उठते देवों के धाम।

चढ़ती धन्य धर्म - कूटों की खोर पुरुष जीवन की धार, गुंजित करता खन्तरित्न को पृथुल धर्म का जय जब कार, तीर्यों के निर्जन पन्यों पर पथिकों के दल धर्म धुरीए। में ब्रद्धा का सम्बल चलते, कर खनादि - प्राचीन नवीन।

पह् ऋतुओं के विपुत काल-कृत वैभव में भी म्थाणु-समान, रहता चिर निर्वेट - मना - सा बीतराग सुनि -सा हिमवान; विविध वनस्पतियों का वैभव चरणों में विस्तरा व्यनजान, किलर जो गन्धर्व शंक में गाते रस से निर्भर गान। शिव-शंकर के तपोयोग से वैभवमयी अनन्त विचित्र रूप-राग-रस-मयी शकृति भी हुई खमा-सी पूर्ण पवित्र, भूमि, तेज, जल के प्रभाव से बन अनेक देवों के धाम, पुरुष परिप्रह से मुनियों के बने तीर्थ वह चेत्र ललाम।

पुर्य शिलाओं में श्रंकित है संस्कृति का श्रपूर्व इतिहास, प्राण भर रहा है पाइन में मानव की स्पृति का श्रभ्यास, रोम – हर्षिणी वे घटनाये श्रविदित कालों की प्राचीन, हो उठती हैं सजग प्राण में मानव के शत बार नवीन।

पुर्य धाम क्षनखल वह जिसमे किया दच्च ने खरिडत याग, जहाँ सती ने किया मान पर पति के स्वयं देह का त्याग, पतित्रता की पुर्य कीर्ति का बन कर शाखत तीर्य महान, संस्कृति में शिव की महिमा का स्वतः सिद्ध बन रहा प्रमाया।

हिमगिरि के दुर्मेख दुर्ग का मुक्त मनोहर स्वागत द्वार, हरद्वार बहु, जहां भूमि पर होता गंगा का अवतार, दिस्ता रहा कदमया भूस्ता से दुंग तीर्थ की दुर्गम राह, वदा रहा कस्ताह घोप से गंगा का अनिरुद्ध प्रवाह।

यही पंथ है जिससे करके विजय महामारत का युद्ध , गये यमालय के पथ पर थे पारव्डन होकर पूर्ण अबुद्ध ; जीवन के भीपर्या भारत का वन करुणामय अन्तिम पर्व , युगा गुग से हर रहा रक्त से रंजित जय का वैभव – गर्व ।

दिन्य तीर्थ बन कर पर्वत का आज पुनीत विल्व — केदार धोषित करता देवदारु के ऊर्ध्वहाह से कीर्ति उदार अर्जुन और किरातदेव की, जो धरणी पर रही अनन्य, जिसकी महिमा से भासित हो हुआ कान्य का भारिव धन्य। चरड-मुरह-क्घ कर काली ने चामुरहा पर किया प्रमाण, असुरों के निवीन नाश की रची मूमिका नहाँ महान, नहाँ धनञ्जय ने पाया था अस्त्र पाशुपत वप से सिद्ध, श्री के पीठ समान श्रीनगर निज्ञ गौरव से सहज प्रसिद्ध।

यह त्रियुगी नारायण का भ्रुव तीर्थ, जहाँ पर उमा-महेरा एक प्रन्थ-बन्धन से होकर बने विश्व के चिर सन्देश, जलती जहाँ अनन्त धनक्क्षय अयुत युगों से क्योतिष्मान, जीवन के तप, योग, प्रेम की वन कर नित्य असण्ड प्रमाण।

त्राहि त्राहि कर उठा सयंकर जब अकाल से पीड़ित बोक , द्रवित हुचा साता का अन्तर देख सुतों का वारुए शोक , असर अनपूर्णा त्रिसुवन की बनकर शाकन्मरी महान , युग युग से कर रही लोक को नव वीयन का तेव प्रवान ।

पावन गौरीकुण्ड उमा ने किया जहाँ पहला ऋनु स्नान, किया पुत्र ने जहाँ नीति पर माता की जीवन विज्ञान: तप के फल-सा वहाँ उमा ने पाया अद्युत स्कन्ट कुमार. नारी की नय-मर्यादा का तीर्थ कर रहा नित विस्तार।

देवों के प्रिय बन्धु सला चिर नारड का यह कीर्ति-स्तम्म । शक्ति-हीन अला का हरता जो निज गित में मिण्या दम्म नारद-कुराह, बना संकट में जो देवों कीश्ररण-समाधि , आई वन उत्पात घमें पर जव यदनो की भीएण व्यक्ति ।

पर्वत के केदार ल्रुण्ड को करते चिर जीवन का दान, युग युग से केदारनाथ है भकों के पूजित भगवान, मन्दाकिनी सन्द गिन-कम से वन शंकर की सुकामाल. सुना रही केदारनाथ की उद्यवल दीर्ति - कथा, दे ताल। हिमागिरि के उत्तुङ्ग शिखर पर राजित तुझनाय भगवान , श्राखिल विश्व के तीर्थ तुझ-तम, निज महिमा से सदा महान , हरगौरी अखएड महिमा से नित्य कर रहे हैं साकार जहाँ उद्यतम सत्य सनावन श्राखिल वर्ष का भूव आघार ।

पुरव श्रातकतन्दा के तट पर सदा विराजित बद्रीनाथ युग युग से कर रहे घमें की दुर्गम यात्रा पूर्ण सनाथ ; शंकर के वेदान्त घमें का चिर ज्योतिर्मय ज्योतिष्पीठ करता अपनी दिञ्य ज्योति से उज्ज्वत जग की घूमिल दीठ।

वह अखरह हरगौरी का शुचि कालीमठ श्रुव तीर्थ अखरह , काली – सी गर्जन कर वहती काली गंगा जहाँ प्रचरह ; जहाँ प्रचरह शकि से अपनी रक्त-बीज का कर संहार , करुगामयी महादेवी ने किया सुरों का चिर खदार !

श्रवित हिमातय का चूड़ामिया उन्नत जो उच्छात कैतास करते- जहाँ अनादि कात से चिर अनन्त शंकर खावास, चिर समाधि में तीन निरन्तर शिव-शंकर-सा ही साकार; आत्म-योग की पुरय-प्रभा का फैताता अनन्त विस्तार।

नित्य योग के भ्रुव प्रदीप – सा जो स्वरूप से क्योतिष्मान भ्रातम – साधना के पंथों में भरता नित आलोक श्र-म्लान ; नागों-सी कैलास-कण्ड में सरितायें कर ध्वनि – फूलार लहरा रहीं विभूति योग में वनकर शिव के मुकाहार।

शंकर के तन की विमृति – से मेघों के दल पारद-युल्य , श्रंजन – से दर्गक के हग में ज्योति-हेतु बनते बाहुल्य ; शंकर के रस पूर्ण वद्य-सा उन्नत, निर्मल और उदार खहराता है मान – सरोवर वन करुणा का पारावार , खिलता राज-कमल जीवन का जिसमें वन श्री का श्राधिवास, क्री आत्मा के राज इंस पर वाणी करती पुण्य विलास; एकनिष्ठ श्री औं सरस्वती होनों का श्रक्त आधार, श्राधिल मृतियों से भरता है बसुधा का श्रनन्त श्रागार।

पावन गौरी शिखर खमा ने किया जहाँ तपयोग कठोर, शंकर के वर हेतु निरन्तर सह वावातप वर्ण धोर, जहाँ महारवेता तपस्विमी अपर खमा-सी तप में सीन, गई पुन. पावन प्रशस्त कर प्रेम थोग का पथ प्राचीन;

गौरी की अख़रूड पूजा का अंकित करता पर्यवसान, गौरी कुएड चरण में शोभित असूत बमा के अर्ध्य समान। नन्दा देवी दिव्य उमा-सी उज्ज्वल असूत साधना-सीन करती- निक अख़रूड महिमा से तुष्त लोक के लोचन दीन.

मान्याता के गुरु गौरव का गुरु मान्याता मान महान, जंड़ा अचल कैलास अब्रि के चरम पन्य पर बन्धु समान। विक्य मानसर के पश्चिम में रावण हुव गन्भीर महान; कठिन योग-तप का रावण के राजित बनकर असर प्रमाण,

केशर के कमनीय प्रान्त से करते निज श्री का विस्तार, पर्वत की दुर्गम्य गुद्दा में करते अपना तेज – प्रसार, द्विम के ज्योतिर्लिंग लोक के जीवन के उज्ज्वल परमार्थ एक दिवस दर्शन से करते अमरनाथ चिर आयु कुतार्थ।

केसर के मंजुल कुओं का कल्प कुतुम चिर सुषमात्रान श्री – सीरम: से अंचित करता भारत का बीवन बचान दिन्य शारत की महिमा का मन्डिर भूपर दिन्य अनन्य दर्शन से श्रीनगर टब्टि को औ जीवन को करता धन्य। आयों की अमिजात कीर्ति का दुर्गम दुर्ग दिव्य नैपाल, दन नरसिंहों का निवास वह रखते जो क्रमाया में ढाल ; बारामती के रम्य तीर पर वहाँ सनातन पशुपति नाथ करते हैं श्रद्धालु जनों को परम पुरुष से पूर्ण सनाय।

रम्य कॉगड़ा की घाटी में वैद्यनाथ बन करुणा घाम इरते रोग दोप तोकों के देकर स्वास्थ्य-आयु अमिराम; ब्रह्मचर्य, तप, योग, नियम से मूर्तिमान बन आयुर्वेद, नित्य निदान, चिकित्सा द्वारा इरते अखिल विकार- प्रिभेद।

वे पावन आश्रम मुनियों के जहाँ कठिन निर्वासन काट स्तेह और तप सहित पाततीं मातायें भावी सम्राट; नारी के तप, त्याग, शील की स्योतका में क्ल्यन अन्तान शीवल किरण हुये मानव के दर्श नयन, सन, जीवन, प्राया।

परश्राम ने जहाँ सिद्ध कर ज्ञान-राक्ति का अद्भुत तन्त्र , रिक्ति कर जय के सेनानी, दिया विश्व को जीवन मन्त्र , शास्त्र-शास्त्र के निद्ध पीठ पर किया श्रेय का अभय-विभान मानव संस्कृति की रच्चा का मंगल-मार्ग किया निर्माण

जिसके चरणों की विश्वि से महावीर औं गीतम बुद्ध सुना असत सन्देश, विश्व की बात्सा को कर गये प्रबुद्ध वहाँ योग, प्रत, तप साधन में ऋषि सुनि तापस निरत महान करते जीवन के तत्वों का सीन गृह चिर बाजुसन्धान

रूप, राग, रस के व्यतिशय में मर्यादा का नित्य विधान , धर्म. ज्ञान, संस्कृति का वनता मानव के यह पूर्ण प्रमाण , पुर्णों के कामद कानन मे होम-धूम का गन्य प्रसार करता मानव के मानस में शान्ति खीर संयम संचार । श्रविष्यल तप के से प्रतीक ने शिखर शिला निश्चल निस्मन्द ; भेष-प्रपातों के निस्थन में व्यनित सन्द्र नेवों के छन्द ; निर्मार सरिताओं के स्वर में बहते बहुमुख शास्त्र-पुराण , शुद्ध समीरण में संबाहित सहज तत्व का दुर्गम ज्ञान ।

सदा समाधि-तीन शिव-सा ही श्रस्तित विश्व का मंगल-भूल , जीवन श्रो जग की विभृति है इसके श्री-वरणों की धूल , ध्यान तीन हम के कोटर से निःस्त करुणामृत की धार , भरती भारत के गृह गृह मे जीवन का वैभव-भाण्डार।

घावा की मानस रचना का चवनी पर खंकित आकार, अमित कल्पना की सुपमा का धरणी तक पर मुक्त प्रसार; संस्ति का यह सार-देश औं संस्कृति का यह पीठ महान, अग का न्योतिर्शीय करेगा युग युग तक आलोक प्रवान।

स्रोल दिया है जहाँ अकृति ने मुन्दरता का कोप अपार; किया विधाता ने भी जिसमें निज अनन्त वैभव-विस्तार; जय इसकी अनन्त महिमा को पहचानेगा मानव – वर्ग, इसके पर पर पर विकसेंगे जीवन के अनन्त स्रवि—स्वर्ग

जितके नन्द्रन के सुपमा औं मीरभ का विस्तार अनन्त भर देगा आनन्द्र – ओज से जीवन के विचुच्य वसन्त , हरे-भरे शीतल शिखरों के फल-फूलों के सरस पराग कर देंगे कृतार्थ मानव का जीवन के प्रति चिर अनुराग ।

इब्झ्यल तेज, कान्ति, महिमा से यह जीवन का उयोनिर्दीप कर देगा चिर प्राणि सिद्धि में जीवन के मत्र इण्ट मसीप . उमा और शंकर के तप का योग-एन यह पीठ महान तपोश्नी कर पह पट जग का, होगा मंस्कृति का बरदान।

## सर्ग २

हिमाचल कुमारी

चस विशास हिमवान देश के राजा तेजोधारी वीर हिमाचल ये यथार्थ निज संज्ञा के अधिकारी, अचल हिमाचल के समस्त गुण धनमें सहज समाये, सोने में सुगन्ध आत्मा के गुण सूपति ने पाये।

विच्य हिमालय के समान थी उनकी उज्ज्वल काया, जिसके अंग अंग में अज्ञय बता औ धीर्य समाया; दिज्य तेज की कान्ति सूर्य की आमा-सी थी दिपती! वियुत की लेखा लज्जित हो अन्तरिज्ञ में छिपती!

था कैतास समान समुकत उनका शीरा गगन में, पाद-पीठ-सा अस्तिल मुजनतत था आरूड़ चरण में, जिस पर अवनी के नृपाल सब उनत शीरा मुकते, वन श्ररूव श्रीमान मान से अमय लाम कर जाते।

पर्वत – श्रेगी – से विशाल युग वाहु श्रमित बताशाली, हढ़ प्राचीर समान प्रजा की करते चिर रखवाली; मानस – सा गम्भीर, शान्त श्री निर्मेल श्रन्तस्तल था सुनियों को जो सदा सुक्ति का देता सुक्तम्ल था।

हद-कठोर, षश्रोपम, कात, स्फीत वच पर्वत - सा, जिस पर श्रारियों के त्रायुष सब कुष्ठित होते सहसा; निर्मेल श्री खदार मानस से निःस्त होकर बहती, जीवन की सहस्र वारायें बनकर करूए। महती।

गहुर – से गम्भीर फएड से निःस्त उनकी नाणी, हो प्रति – ध्वनित मेघ – गर्जन में खोजमधी कल्याणी, आततायियों को खातंकित यज घोप से करती, जीवन का रस-खभय प्रजा के जामत उर में भरती। प्रत्यंकर विष्त्रव में भी थे अपता हिमाचल रहते, अविकृत मन से सदा प्रकृति के लीला-ताएडव सहते; किन्तु आत्म-शुण क्रिया-शिक श्री चिर चैतन्य प्रगति से ये अपूर्व नृप प्रजा-निरत नित वे निज स्थिति, कृति, मित से ।

प्रथम प्रजापति — से वे तन्मय प्रजा — पालना करते दिन्य गुर्खों से अपने उनमें मेष्ठ भावना भरते; ये तेजस्वी बीर न जिन पर खरि ने ऑस उठाई, जिनकी भीति खाततायी के उर में सवा समाई।

वज नीति थी, किन्तु द्या की धारा टर में वहती ; सदा प्रजा के संगत्नं के हित शक्ति सचेतन रहती , चिन्दामिया-सी कृषा कामना पूर्ण प्रजा की करती , शक्ति – समन्त्रित प्रीति प्रजा से निर्भयता थी भरती ।

उनके वैभव औ विलास की स्वय्यक्त निर्मल छाया, फैली थी बन देवलोक की मनोमोहिनी माया, उनके नियम, योग, तप, तथ ने सुतियों का मन मोहा, उनके स्नेह, विराग, कर्स का पथ विदेह ने जोहा।

ऋदि-सिद्धि श्री भोग - योग को पूर्ण समाहित करके, सुख-समृद्धि में तप - सबम का शासन स्थापित करके, वे अपूर्व आहरी हिमाचल नृपति समस्त नरों के, शासक, पालक श्री पथ-दर्शक असुर, मनुज, अमरों के।

वनकी लाजगा - मयी धरा - सी कुल - लच्मी कल्याणी, सम्राही थी, धर्म - प्रेम की प्रतिमा मे<u>ना - रानी</u>, रनेह, शील, सौन्वर्य, तेज की मर्यादा वह जग में करती जीयन-रस संचारित शासन की रग - रग में।

पितरों की मानस कन्या वह स्रसिक्ष रूप-गुग्र-शीला परम माननीया सुनियों की, शुचि मानस गर्वीला दिन्य हिमाचल के चरणों में अर्पित कर निर्मीता, आतमा के अनुरूप भूप की बनी सविधि परिणीता।

षनी हिमाचल की आत्मा – सी संजीवनी पुनीता जीवन की नृप और प्रजा के कञ्चल मंगल –गीता; मिली हिमाचल को समुद्र को मर्यादा–सी मेना, कुल की कीर्ति और स्थिति के हित चिर मुक्तों की सेना।

प्रीति, नीति, कृति से वह अपनी तृप को रंजित करती, स्थायु हिनाचल के अन्तर को रस से अंचित करती, सहज स्तेह-संकेत राज्य की नीति सुनीति बनाता, बनी पूर्ण अस्सल्य मधी वह सहज प्रजा की माता।

प्रातः पूजा से निज कुल में धौर राज्य में रानी, धर्म - मूल का सिंचन करती कर्ममंथी कल्याणी; काम्यागत - खातिच्य खादि से आश्रम पालन करती, पूजा से मुनि, द्विज, देवों की घर्म प्रजा में भरती।

शासन-भग का स्तेद्वार्चन से हम के अपनय करती, बचनामृत के सिद्ध मन्त्र से भूपति का मन हरती, रचती हर्ष – भरे बीवन में बीवा नित्य नवीना, श्रद्धींद्विनी बनी वह उनकी आत्मा पूर्ण प्रवीणा।

किस स्रम्य ऋतु के सुदूर्त में, इपित निज तन-मन में प्रेम - पुनीत काम के कामद किस रोमांचित ज्ञा में, हुई दिमाचल की कुल - स्थिति की संवर्क्ष कल्याणी निज प्रिय पति के दिल्य तेज से धन्तर्वतनी रानी। एक अपूर्व कान्ति से दीपित सामस सुन्दर वन से, आत्मा में उन्निस्त, प्राया में पुनकित, हर्षित मन में, पाकर समय हुई शुभ चाया में पुरुष प्रस्ता रानी, पुत्र - बन्म से हुवे प्रहर्षित अस्तित राम्य के प्रायी?

मेना की व्याशा से व्यंचित नाम पुत्र का प्यारा । भर मैनाक, महीप मानते उसे मुक्त – वित्यारा ,। कहते भूपति, "दिञ्च शुक्ति से पाचा व्यनुपम मोती", "किन्तु स्वाति से" कह कर रानी सहसा लिखत होती।

होकर प्रेरित रूप रानी के बत्सक शिशु-यावन से, निरत प्रजा के परिपालन में हुये, अधिक शासन से, कहते, "पुत्र जन्म से जीवन हुआ मुक्ति अधिकारि"। रानी कहती, "अयुत पुत्र हैं राजन् ' प्रजा सुन्हारी"।

गृह के स्तेह, शीख खी भ्रुख में काल अलिय जाता; राजा के युग नचन बन गये दिल्य पुत्र औ माता, राज्य कर्म का मार बन गया था विनोद मन माया; करती जीवन को अनुरंजित गृह की मोहन माया।

वय' प्राप्त कर बीर पुत्र वह हुचा अनन्य प्रतापी, पमरावती तथा अम्बुधि तक कीति विस्थ में व्यापी, सिन्दुराज औं इन्द्र सस्ता बन, हुये पन्तपर उसके, यम्, किरात, नाग आदिक वे अगस्तित अनुचर उसके।

नागराज को जीव युद्ध में फिर भी मान बनाया, बना नाग-कन्या को विधिवत् परिग्रीता प्रिय जाया; विक्रम में दिख्या सागर के तट नव राज्य बनाया, कर कुत-कीर्ति समृद्ध पिता का गौरव द्विगुया वदाया। अपने प्रतिनिधि—से सुपुत्र के शील श्रीर विक्रम से थे छत छत्य महीप हिमाचल हवें श्रीर सम्झम से; अपनी श्रतुकृति – सी कन्या की रुचिर कामना करती, पुनः गर्भेषुत हुई मेनका मन में किंचित हरती।

पर्वत के सुन्दर वसन्त के प्रिय आरम्भिक चए में, रस के अंकुर फूट रहे ये जब उपवन औ वन में, या उक्कसित प्रकृति का कर्या क्या आशा के मधु वज से खोक - मनोरय मंजरियों में हुये अंकुरित फल-से।

मूर्त कामना – सी मेना की कर घरणी को धन्या, हुई प्रस्त बहावेला में अभित रूपसी कन्या; प्राची के अंचल में उल्लाब हैमवती बन अवा, ब्रिश्चन की श्री छदित हुई कर ब्रह्म रूप की भूषा।

प्राची ने प्रसन्न हो रिव की शुचि आरती उतारी, हुईं प्रहर्षित कन्याओं – सी विग्वालायें सारी; सुर – वधुओं ने रत्नराशि – से तारक पुज लुटाये, जो कानन के पन्न-वजों में कोस-विन्दु वन आये।

चामा वन ब्लास न्योम का दिशा-दिशा में छाया . फूलों में विकीर्ष अवनी का हुवे न हृत्य समाया ; हुये प्रसन्न समस्त विश्व के स्थावर-जंगम प्राणी . ध्यनित हुई निर्माट निस्वन में सुख की गढ् गढ् वाणी।

किलकाओं भी मजरियों की लेकर मेंट निराली, वनदेवियां भ्रानेका माईं वन मेना की भाली, गिरि शिखरों से किमरियों – सी सरिताएँ बल साठी, करती लघु – पद मृत्य मोद से मंगल गायन गाती। पशु फिरते सानन्द, विद्या-कुत्त संगत के स्वर गाते, आतंकित वे असुर, सतुत वे उत्सव – पर्व मनाते, वे किन्नर – गन्धवे सशंकित, देव समुत्युक सारे, ऋषि, मुनि वापस वर देते वे उर से, पाणि पसारे।

मेना की मर्गाभिलांक से अवगत भूपति मन में बोले रानी से रहस्य में भर पीयूष बचन में, 'बुई बीर मैनाक पुत्र से तुम त्रिमुबन में धन्या, करे मुक्ते क्रतकृत्व शील से कीर्तिगती वह कन्या"।

कन्या का अभिनन्दन करने आये सुर – मुनि – सारे, काम-चरण करते हिम गिरि पर तब देवर्षि पधारे; रानी की अस्फुट अभिलाषा जान अधर पुट खोले, वीणा-निन्दित मधुर कण्ड से ऋषि रानी से बोले

"हुन्ना पुत्र से , कुल ससूद्ध, पर कन्या से कल्याणी परम कुतार्थ हुए दोनों कुल तिरचय मेना रानी"। पुत्रवती तुमने गौरव में पाई श्री – सी कन्या इसे जन्म देकर यशस्त्रिनी हुई विश्व में धन्या।

रानी बोक्की ''ग्रुने ! आपकी वाणी सत्य सदा ही , किन्तु लोक में तो कन्या को कहते जन विपदा ही ; चन्द्रकता सी बढ़ती कन्या करती शोमा घर की | किन्तु चन्द्रिका-सी बढ़ती है चिन्ता उसके वर की" ।

मुनि वोले, "यह नहीं लौकिकी कन्या मेना रानी! कुल के पुरय साधना-फल – सी श्रावि राक्ति कल्यायी हुई अवतरित, देवि! तुम्हारे तपःशील से प्रीता, भार नहीं, शृद्धार विश्व की पावन मंगल – गीता। दत्त प्रजापित की कन्या यह सती पुर्य तप-शीला श्रद्धोंङ्गिनी सदाशिष की वह उनकी मंगल – लीला, करने पति के तिरस्कार का हद प्रतिशोध निराला, भस्म पिता के हुई यह में मेंट धारणा – ज्वाला।

साप - शान्ति के हित तपस्विनी स्मरण हिमाचल करती, हुई अवतरित देवि! तुम्हारे कुल को पावन करती, कर तप मे प्रसन्न, शंकर की एक वन्नू यह होगी, वनकर इससे युक्त, शिवंकर होंगे वे चिर योगी।

इसका औरस पुत्र विश्व में वन विश्वत सेनानी देवि! रचेगा अमर भूमिका संस्कृति की कल्यागी, देवों को जय की नवीन नय दे यह उनका नेता, त्रिशुवन में नवीन संस्कृति का होगा अमर प्रयोता।"

धुन नारद के बचन हुने से मेना मन में फूली भाषे पर जी विनत करों से मुनिवर की पद चूली दे मंगल जाशीय "पूर्ण हो रानी! काम तुम्हारे" ले नृप का प्रणाम, हिम गिरि से मुनि स्वर्लोक सिघारे।

बढ़ने लगी हिमाधल गृह में चन्द्रकला सी बाला, विलाने लगा अपूर्व कान्ति से उसका रूप निराला; निष्कलंक शशि की शुचि आमा थी आनन में खिलती, हिम की पूर्व प्रमा अंगों में उसके अस्फुट मिलती।

नारद की बीएगा से बढ़ कर धुन उसकी त्रिय थाएगी, हुए परम कुत-कृत्य हिमाचल और मेनका रानी, युगल नयन – से थे दोनों के पुत्र और त्रिय कन्या, पुत्र प्रास्त था, तो आत्मा थी पुत्री परम अनन्या।

मन्दािकनी नदी के तट पर सिकता के पुलिनों में, कन्दुक और पुत्रिकाओं से सिखयों संग दिनों में, खेल खेल कर बाल्यकाल में, मातु समीप निशा में कह कह चित्र कथाएं, हरती मन हग फेर दिशा में।

चञ्चल दीप शिखा-सी गृह में पुरुष ज्योति फैलाती, संग स्तेष्ठ के कान्तिमती वह अनुदिन बढ़ती जाती, पिता हिमाचल का अन्तर वह पत्त पत्त पावन करती बढ़ने लगी पुरुष गंगा - सी क्रीड़ा से मन हरती।

खेल खेल में रील सुवा का रीराय सहसा बीवा, विली बयोचित संस्कारों से वह सुन्दरी सुनीवा, रानै: रानै: बद हुई एक दिन गौरी रील कुमारी आकुल होने लगी खंग की अस्फुट सुपमा सारी।

हिम प्रदेश के स्वच्छ शीत में राग और रस भरता, सरल प्रकृति में क्यों वसन्त नव सहज आगमन करता, त्यों गिरिजा के पूत बाल्य में नव बीवन अनजाने धीरे धीरे लगा काम के पुष्प नवीन खिलाने।

की का शुक्त संग सिखारों के गिरिजा सहसा मूली, उब्बन्ध अंगों में झाई किस पुष्प - राग की धूली ! - रूप-क्रमता - सा विकस रहा वा क्रमशा उसके तन में, कितने सर्ग नवीन खिला रहे उसके रंजित मन में!

श्रंग श्रंग से एक अलचित कान्ति अपूर्व बगाता, वन निसर्ग शृद्धार देह का यौवन रूप खिलाता फूट रही थी शरद-घनों से शुचि क्योलना की आया, विकस रहा था तन पराग में कलिका - का - सा गामा। पूत पानिती के झंगों में काम संकुचित खिलाता, धालम के विकास में आनुगत पुष्य माव—सा मिलता, संस्कृत हुए कला — कौशल बन, सहज विकार हृदय के, वने शील — संस्कृत मनोहर भाव नवीन खद्य के।

हुई छल्प छायास मात्र से वह सब कला – प्रनीया हुई स्वरों में संस्कृत उसकी सुन्दर जीवन – वीया, रूप, राग, रस के विकास में कान्तिमती खमिजाता, खिली कमलिनी – सी यौषन की शुचि गंगा में स्नाता।

नल की बुति में हुए चरण के रारणागत—से सारे अन्तरिक के अमल क्योति—मय उज्ज्वल प्रद् औ तारे, स्यगंत्रा के शुवि कमलों की खिष चरणों में छिपती, चरण तलों मे दिव्य क्या की बुति अन्तर्हित दिपती।

पाद - चरया से पुरुषवती वह पद पद पूत बनाती, चर्या-प्रमा से धन्य धरा पर ग्रुचि स्थल कमल खिलाती, पावन तीर्थ वटों पर गिरि के प्रमित संचरया करती रचती पद पद तीर्थ पुरुषतर, पावन करके घरती।

मानस के नव राजहंस हो खिळत व्यपनी गति से करते कता क्रुतार्थ पार्वेती की गति की व्यतुकृति से, व्यारमा के संस्कार समुत्तम लेकर प्रकृति कुमारी, मर्यावित करती जीवन की मर्यादाये सारी।

धाता की रस - राग - कल्पना मूर्व जिन्होंने पाई , जीवन की गति-विधि संस्कृति वन जिनमें सहज समाई , स्वास्थ्य, शीख, सौन्दर्य, रूप के सागर की वन वेला मर्यादित करती यौवन का ज्यार सदा अलवेला,

सर्गे २

जिसकी गौरव - गति से जग मे धन्य हुई कुल नारी, हुई तिरस्कृत - सी अविनय से कवि कल्पना विचारी किन्यत कदली और नाग - कर नित नियेध - सा करते कियों की अयुक्त क्यमा का, लाजा से गुग इरते;

वे अंघार्थे अमृत रूप - रस जिनका गंगा - जल - सा, प्राप्त कर सके एक मात्र शिव तप के उक्त्वल फल - सा, स्वर्ण समान शुद्ध शंकर के होकर अग्नि नयन से पाई जिनमें शरण काम ने हो विस्तृक निज तन से।

जग - जननी की जंघाये वे वन शय्या भुख - शीला करतीं घन्य स्नेह से गुह की जो निर्मेन शिशु लीला, जिनके शील, तेज, तप नय के ले संस्कार निराने, सेनानी ने नव - संस्कृति के पन्थ भुवन में डाले!

शिव की तपःपृत जंघा ने वन कर आसन मानी १थुल नितम्बों के गीरव की गरिमा थी पहचानी, कृश कृष्टि की भंगिमा, चरण की मजुल मन्थर गति ने, श्रयंथा उनकी गरिमा जानी पात्रमों की भृति ने!

युगल नितम्बों पर रत्नों की काझी गौरव - शीला . युग चरणों की गति - संगति मे सहरानी कर लीला . धाटि - शक्ति की रूप-परिधि-मे धम्बर - सिनिज-किनारे परिक्रमा कर रहे अटर्निश प्रतिन भुवन, पह, तारे।

संस्ति के मान्त्रं - रमन नी कुन कटि खन क्यानी -इप - रानिनी के अरतेहण - कम - मी जीमा रानी -शिव भी मन्तन धमिन निष्कं नन विभाम - व्यन - भी -इप्लोधर तीसें भी सीमा सन्तर सन्म प्यन्त - भी स्तन-शिखरों से स्तर ' उद्दर पर बहुदी यौधन - गंगा , पुरुष त्रिपयगा - सी त्रियती में चंचल तरल तरंगा , थी गम्भीर नामि यौचन की धारा - मध्य अमर - सी , सूची जिसमें त्रिनयन की चल तरिषा मुग्ध शंकर की ।

धन्तर में सिन्निहित सदा शिष द्विगुसित बाह्य प्रकट-से , असृत – कलरा – से पुरव पयोधर जग के मंगल - घट –से , जिन पर रुचिर पत्र लेखन कर पूर्ण कला शंकर की , हुई कृतार्थ, रूप रेखा – में मर सुषमा अन्तर की ।

त्रिसुबन के लालन का गौरब-पूर्व सार गर्नीला, जादि शक्ति के उर का बनता शुन्ति ऋंगार सजीला; पल जिनकी पीयूब घार में बीर कुमार अकेला, शोविवपुर में बिजय – युद्ध का खेला अनोसा खेला;

मामस से निष्त्रत स्नोतों - सी ख़िन के शोभाशाली, विजय माल - सी बॉह क्यड, में शिव के स्मर ने बाली, नीलक्यड के विज्य इत्य की बनी रुचिर वरमाला; स्वयंवरा शिव की सुद्दागिनी शांक बनी गिरि वाला।

सदु स्थाल - सी थुग बाहों पर शोभित थुग क्यल - से पािख, बिरव - शिशु को अभवंकर वर जीवन के फल -से, जिनकी सुपमा में पराग - सी पलती जन की आशा, अमृत राग - रस जिनका बनता-मंगल की परिभाषा।

लिखत बन्धुर रुचिर कच्छ की अनुपमेय धुषमा - से मिखत हुये शंख सागर में मौन हीन उपमा - से; स्वन्नल मुक्ता हार कच्छ में स्वास - संग बहराते, स्योतिर्लोक अनन्त शक्ति का स्ट - मृंगार - बनाते! वायी की बीखा - सी मंजुल मचुर क्यंड की वाणी, बनती श्रुतियों में जीवन की गीता चिर कल्याणी, मित पद का सिसत कम स्वर की सहज शक्ति में मिलता, श्रीता के श्वन्तर में स्वर का मान स्फोट बन बिलता।

भरुशिय अधरों के स्वन्दन में आंदि क्या – सी खितती, रारदीय क्योतना की निर्मेख आमा सिमति में मिलती, आनन के अपस्प रूप से शंकित होकर मन में, अननर की सका से कसुचित हुआ मर्थक गणन में।

चंचल लोचन की शोगा से बिह्नल मीन निवारी, कर्ष्योधर धारा में फिरती लोक - जाज की मारी, सील पार्वती से चल चितवन, हरिशी अपने मन में अनुकृति से जाजित हो हिएती फिरती गिरि - कानन में ।

सरक प्रसन्न प्रभा से दीपित दसके स्निन्ध नयन में , व्यादि उपा औं अन्त्य अमा युव राका स्वच्छ गगन में स्वन, निक्रय, पालन की क्लितती अन्वित सहज निराली , पुरुष त्रिवेशी – सी जीवन की श्री – सरस्वती – काली।

चवत नेसा – सी आनन के रूप – महासागर की हम – मीनों की गति अनुकृति की चंचस बुगल सहर – सी । अ – खरिकारों अरांचा – सी शोमित सन्तित धनु की पुनर्विकाय की अमिलापा – सी हर से विजित अतनु की

गरिमा से निनमित मस्तक पर श्रंकित शुनि श्रुवतारा, करता या जीवन के पथ में निस्थ अमल उजियारा, राग - विन्दु, आनन्द सिन्धु - सा जिसनें नित कहराता, सहत रूप का मान शान में अगियात सदा बनाता। 1

ş

शिष की शीश - गवा गंगा में मिल यमुना - सी वेगी तीर्थराज में भव्य विरचती रहती नित्य त्रिवेगी, जिसकी महिमा से अवाक् हो, जय सरकती होती, जीवन के अच्चय वट की जो भव्य भूमिका होती।

ध्यानन की शुति दिन्य देख कर ऋषि, मुनि श्रीर मुरों के होते नयन छताये, मुपानन होते मान टरों के, पुरव मार से धार्द दलों – से पलक विनत हो जाते, चरखों की छवि में जीवन की शुचि विभृति निज पाते।

शुचि आचारवती कल्याणी गिरिजा बब अभिजाता सूर्य - वन्दना अरुणाचल पर करती सद्य स्नाता, पावस के प्रमात में लम्बित उसके कुन्तल - घन से सुका - कण करते अन्वर से नक्त्रों के गण - से।

बाल रुषा में शुचि प्राची – सा शब्धका आतन खिलता, आमा – सा स्वर्णिम केशों में किरणों को पथ मिलता, अन्तर्हित शुपमा की राका ऊषा के अन्तर में कान्ति अपूर्व दिखाती रुख्यक सहसा पूर्व प्रहर में।

क्षिर रोक्सी के सम्मुट के अद्भुत मुका – फल – सा , त्रिमुवन के शुचि रूप – सिन्धु में खिलता राज – कमल-सा , कान्ति, राग सौरम, रस, सुपमा औं अपूर्व कोमलता कर एकत्र समाहित श्री का आश्रय आनन बनता।

श्रिक्षिल तिरस्कृत उपमानों से बढ़ श्रानुपम सुन्दरता लोकोत्तर लाक्यथवती वह श्रित श्रपूर्व मनहरता, पुर्य पार्वती के तन – मन में हुई समाहित सारी, शाकि – सुन्दरी श्रादि मूमि पर थी हिमवान समारी। उञ्ज्वल आतन की आमा से क्योतित रवि, शशि, तारे, उसके ही तन के पराग से सुरमित कमल विचारे, उपमानों में अखिल खिली थी उसकी छवि की छाया, उसी सत्य – सौन्दर्य – प्रमा से थी आलोकित माया।

हैं सबती उत्पा – सी छिषि में पावन प्रसा विखरती, पूत और आलोकित वह नित अखिल अवन को करती, होम – धूम की पूत गन्ध उस तन से नि.स्त हैं।ती, अखिल विश्व के विह्मण्डल में शुचिता संस्त होती।

शील समाहित करन्यास शुष्टि सर्वे कर्म की विधि में, पूजा का पावित्र्य मिलाता सरस प्रेम की निधि में, शील तथा अभिजात शान्ति जी सुन्दरता के पुट सं बनते थे सब कृत्य यज्ञ – से. युत अपूर्वे अस्कृट से।

पर्मल नत आयत नयनों की दृष्टि पुरव बरसाती आत्मा के आलोक शील से स्विट पवित्र बनानी जिबर देखती उबर उपा में इदय कमल – से खिलते। एक दृष्टि में शत जन्मों के पुरव अयाचित मिलने।

करती रस मंचार आण में उसकी कोमल वाणी श्रमृत -स्विन्दिनी - मी श्रुनियों में सरस्वनी कन्याणी श्रानानिहित भाव - महिमा के श्रानायाम इंगित - मी श्रार्थ - ज्यंजना में रम भरती रिप्रति किंचित विरिप्रत - मी।

वाणी का शृह्वार बना था निन म्यान्त्राय म्मरण – मा यना रुचिर अभ्यान कण्ड का मधुर साम – गायन था अन्विल कनाओं से इतार्थ थी कनावती मुदुमारी, थी स्वभाव – सीन्दर्व – प्रदृति – मी अनायाम विधि मारी। था संयत व्यवहार शील – मब बन्धु जनों में सारे धर्म आचरण में कृतार्थ हो, रहा मौन नित धारे शास्त्र और जीवन का सारा नय था निहित विनय में नारी की श्रकात शक्ति का वल था बुद्ध अमय में।

निर्मेरियी - सी अमृत बरसवी सस्मित कोमल बायी करती स्वर संस्कृत वीया के जिससे वीया - पायी पृत प्रसन्न भाव भरती थी अमृत दृष्टि कवा - सी खुक्षती थी स्वजनों के दर में रस की मंजूप - सी।

भाषों की पावन विश्वृति से उसके निर्मत सन के काम देवता वना, वास कर मन्दिर में श्रुचि तन के पुष्प प्रेम की सुधा वन गई सुरा वासना – मद की भागीरबी पवित्र वन गई थारा बीवन – नद की।

अवला के दुर्थल विकार - सी अस्तिल मंगिमा लीला बनी राक्ति का महिमा मण्डन गरिमा युक्त लजीला तप संयम के सौन्य शील की मर्यांदा मे नारी उदित दुई यौवन ऊवा में बन कर शक्ति - कुमारी।

यौनन का आनेग छंग में बनता तेत. अन्छा धय का धिवश प्रनेग प्राप्त में शकि स्रोत – सा फूटा काल-प्रकृति पर आत्म-शक्ति की तय – सी उञ्चल नारी धनती शिव की स्थयवरा वह शक्ति – मूर्ति सुकुमारी।

शील, स्नेह, सत्कार भाव से माता के कर्मों में देती थी सहयोग भागिनी बन कर शुचि धर्मों में । गृह कर्मों में लीन पार्वेती श्रमुद्दित ऋपने मन में धनदेवी – सी शोभित होती नृप के राज भवन में । डसके क्रिया कलायों से नित रहता जीवन घर में भाव – सृष्टि होती थी सबके सूने – से डान्तर में सुनि – कन्या – सी शुद्ध सरल वह निर्विकार सुकुमारी। माता, पिता, चन्धु, स्वजनों की बनी हृदय से प्यारी।

राज सभा में बैठ पिवा के दिच्या पार्श्व पुनीता श्रीति छौर शासन से संयुत नीति प्रसन्न छमीता दर्शन से ही कर कृतार्थ वह सभा – वर्ग को सारे करती थी विनियुक्त विजय में, शक्ति मीन में घारे।

मन्द घीर संचार चरण का गृह में गरिमा शाली करता था अवनी को पद पद अद्भुत महिमा वाली धन उपवन में मात पिता के संग विचरने जाती सुर, नर, मुनि, पशुक्रों के उर में अद्भुत मात्र जगाती।

उसके पावन प्रेम भाव से पशु - पत्ती भी वन के, हो प्रसन्न, करते थे हम से ज्यक भाव निज मन के, त्याम वैर क्यी स्थार्य पावती के पावन पद - मम में करते प्रेम - राज्य की रचना ऋखु निज तिर्यक जम में।

तेज श्रीर तप-पूत रूप के दिव्य प्रभाव - प्रमर में हो श्रामिभूत विलिज्ञत होते वर में नर किन्नर - से, ऊपा की स्मिति से खिलते जो सुमन, मॉक सुरम्प्रते, रिष का उज्ज्वल तेज तपस्त्री तर वर ही मह पाने,

रूप - श्वारती महण शक्ति की सहज जीश धारण में भ्रष्टि, मुनि खाँ नारम होने थे चिर कृतार्थ जीरन में , युग युग के तप, योग, त्याग के नियमित परिमानन का होता प्राप्त कामण्ड पुरुष, कर यन्त्रन पुरुष चारा का। लीला, कला, विलास, लास हित विविध सुसज्जित होते, विद्याघर, गन्धर्व, यम्न श्री किसर बज्जित होते, विद्या, कला, रूप में लखकर सहसा तेज श्रनीखा, होता दया में मंग सभी के जीवन का चिर घोखा।

मूल अप्सरावें यौवन की विश्रम – लीला सारी करती कर में विन्दित सहसा मर्यादा मय नारी, चटुल वीचियों का लीला – सर छोड़ सतत मरुजल – सा करती जीवन की गंगा का अवगाहन पा बल – सा।

विषय अंगनायें विसास के दूवी सीता – सर में गिरिजा के तप, तेज, रूप के जगतीं क्वय – प्रहर में, शीत, तेज, तप, साधन से कर खिखत ग्लानि हृदय की होतीं थी प्रतिशोध शिखा – सी दीप्त अस्तिस दुर्नय की।

अज्ञय मोग - विज्ञास लीन वे देव कुमार निराते, चिर बौबन की मदिरा में वे असुरों - से मतवाले, पानन दिव्य स्वरूप देख कर संज्ञा - सी पा जाते, अभिज्ञान के आत्म - जाम से चिर क्रतार्थ हो जाते।

अपुरों के उत्पात, त्रास की आपने सन्तत मय का, अपनी हार और अपुरों की चिर आहत्त विजय का, सरल रहस्य विलास – विकृति की दुर्वेलता में पाते, शक्ति – साधना में यौवन की सन्त्र विजय का पाते!

थे उद्विग्न श्रप्तुर आतंकित अपने ही पापों से , ये विचुच्ध, अशान्त, अनाहत श्रपने ही शापों से , रुपवती, युवती, तपस्विनी, तेजमती गिरिवाला मस्मसात कर रही उन्हें वन होम शिखा की ज्याला। श्रस्तिल लोक को रूप कते ज से पूर्ण प्रमावित करती, जीवन के संस्कार हृद्य में श्रुचि उद्मावित करती, ससकी पुरुष रूप कांगा में अवगाहन कर लोचन, श्रमुत जन्म के हृष्टि पाप का करते से उन्सोचन।

शारह - श्री स शुद्ध कान्ति यी मानस पावन करती, दिन्य वसन्तागम - सी सुवमा अन्तर में रस भरती, नयनों की करुया पावस - सी जीवन पावन करती, शीत - लाप की हिस - ज्याला में बन ख़िब शक्ति निखरती।

अभित शांकि – श्री से आराधित, जीवन के सन्दिर में , शिव की प्राय – प्रतिष्ठा होती जग के पुरव अजिर में ; अभिज्ञान से आस्प – शांकि के निष्ठा का वल भरते , अहा के सम्बल से काया – कल्प खोक का करते ,

गौरव के कैतास शिखर के कामी ग्रुर – नर सारे, करते आत्म – शकि वद्भाषन हड़, व्रत, संवम घारे; त्याग मोह सुख औं विलास मच चिर वौदन के दिव का, आत्मनिष्ठ आराधन करते नित अभवंकर शिव का।

बनी प्रकृति पर खाला - विजय की श्री - सी शैलकुमारी हुई विश्व में मूर्ति तेज की बन कर प्रकटित नारी, रूप, शील, सीन्दर्य, तेज की वह मर्याटा - वेला यनती जीवन के सागर का संयम और उजेला।

श्रालोकित था भुवन मनोहर उसकी पावन छवि से रहता यथा श्राहनिंश क्योतित वह शशि मे श्री रिव से , श्राहम प्रेरखा की पीड़ा से श्राकृत थे सब प्राणी , भुवन-क्योति श्री श्राहम – प्रभा-सी थी गुनपत कृत्याणी।

## सर्ग ३

योगीश्वर शिव

कर प्रदीप्त पतित्रता ने घारणा की आग, दक्त के मस्त में सती ने किया जब तनु - त्याग, हो तभी से बीत - राग, विविक्त और धासंग, हो गये वप - बीन शंकर, कर निरुद्ध धानंग।

सर्ग और निसर्ग का तब पूर्णतः अनुराग, विरव के ज्यापार से तब राग और विराग, कर निरुद्ध प्रवृत्तियों के असिद्ध प्रकृत – निमित्ता, कर समाहत वृत्तियों को, पूर्ण – निरुद्ध विष्ण;

सास्य भी तारख्य डमय से विरत पूर्ण प्रशान्त , प्रहुण कर कैसास का नीरव निसृत एकान्त , शून्य अपने चित्त – सा ही विसन बाधाहीन ; सत्य से आस्वर, हुवे शिव साधना में सीन ।

विता - मस्म - विमृति - मृषित देह पर धर धर्म, उपरितित कर धारखा में इन्द्रियों के धर्म, अचल पर आसीन निरचल देह + से निस्पन्द, पूर्ण अन्तर्जीन, करके नयन दीनों बन्द;

धर न जाने किस अवस्तित क्योति का श्रुष ध्यान , किस अपरिभित दीप्ति के आलोक से धुतिमान , आला - स्थित हो, हुये शिव सन्तत समाधि-निलीन , स्थागु - से निर्वेद - निश्चत, यथा शकि - विद्यान ।

सिद्ध पद्मासन सहज पर अचल एक स्वरूप, ज्यान मुद्रा में सुसंस्थित योग के अनुरूप, सितघनालंकुन अचल कैलास कृट समान, मरम-मृषित देह थी अपरूप शोभावान। थे प्रलम्बित बाहु दोनों बातुओं पर न्यस्त, कण्ठ श्रौ सुबबन्ध के थे सपे स्थिर विश्वस्त सन्त्र - सुप्त समान निश्चल भूल फण् - फुंकार; दूर सुन पढ़ती कहाचित् वृषम की हुंकार।

सहज मीतित नयन पर्सित, अधर स्पुरणा-हीन, प्राण के आयाम में प्रश्नास - श्नास वितीन, मणि-विनिर्मित मूर्ति - सी बी ब्योतिमय निस्पन्द हेइ-डावि शिव की, मसकती आत्म-क्योति अमन्द।

तेज की निर्मेल प्रभा से दीप्त उन्नत भाज , कालवन्य समान अकित या त्रिपुख त्रिकाल , कूट पर कैतास के विश्व-सा विराजित सोम , जूट या शोभित ससुन्नत क्यों असित्यन – ज्योग ।

ज्योम गंगा – सी प्रवाहित सुरसरी थी शान्त , ज्योतिधारा दुल्य स्त ब्रह्माय्ड से निर्धान्त , देख निर्मेख ज्योतिमय शिष का समाहित रूप , नयन पूर्यों कुतार्थ होते और मन तद्रूप ।

त्रिपुर - बय में सज़ग शिव के शक्ति - बस्त्र समान , प्रत्तय-तायडव में त्रिगुरा के वित्तय का वयमान , नोंक पर जिसके त्रिलोकी कॉपती ब्यों फूल , या निकट शिव-सा श्राचल स्थित तेज युक्त त्रिश्र्ल ।

क्यों त्रिगुरा की सन्धि पर इस विरव का सस्थान , हाथ में नटराज के गोलार्ड - युग्म समान , शून्य में घोषित घर्नों - सा शब्ध में संकान्त , डमरु खबक्षम्बित स्सी पर था विनीरव शान्त । पूर्ण भी अपरिप्रही के परि - श्रह्मण से पूत, मानते थे जिसे आत्मविमृति शिव अवध्त, अन्तपूर्णों के अविज्ञय पूर्ण कोष समान, था घरा अविज्ञल घरा पर कमण्डल अविमान।

योग का शिव के पुरस्तक सिद्ध बन्ध - विधान, सजग क्रमुक प्रतीत्तामय प्रतीहार समान, सिंह - सा निर्मय, प्रह्मा कर मीन दृढ़ सायास, अवस्त पर वैद्या अचल या धीर मन्दी पास।

तप - शिखर से शन्यु के नीचे बतर कुछ दूर, देखते भागीरथी का पुष्य - दर्शन पूर, विविध चित्रित सातुओं पर वैठ गया चुपचाप, कर रहे अनियुक्त चर - से अर्थ्य खता आजाप,

हैम शिखरों से अक्षित कर निश्व निःसार कर रहीं थी संपिशी – सी किय पद – संचार, गिरि वनों में अप्सरा – सी कर रुचिर अमिसार सहज सरिताये अनेकों तट – दुकूब पसार।

गिर रहा उन्नत शिखर में कहीं उन प्रपात, कर रहा अविचल शिलाओं पर कठोर विधात, लुप्त होता घोर रच में सरित – निस्वन चीख, मेच – ज्वति में क्यों दलों का मन्द मर मर लीन!

विविध – वर्षा शिलातलों पर गर्खों के त्रिय मित्र गैरिकों, से ऑक्ट्रेत आकृति अनन्य विचित्र , मूर्ज वल्कल घार, वन चर शम्भु के अनुरूप विविध युच्चि - निजीन ये गर्ख, वने मन के भूप ! दूर पर गन्धर्व – कुल का देख मृत्य – विलास , सहज मान – विभोर मर कर दीर्घ – द्रृत निःश्वास , एक करता दूसरे से मृदु विश्रम्भालाप , घन्य – मन – सा दूसरा देता चरण की चाप।

कहीं दूर उपत्यका में श्रद्धि की श्रन्यत्र, कर रहे कित्रर कचिर संगीत का मधु – सत्र . गूंजती थी गहरों श्री बाटियों में तान प्रेरणा देता गणों को मधुर उनका गान।

पौंक उठते सब सला का छुन असुर आलाप, एक इत्या किलकार में जाते शिखर भी कॉप, दूसरे इत्या किन्तु सब हो पूर्ववम् ही शान्त सग्न होते अन्य कम से कमें में निर्धान्त।

वायु में आती कभी मृग-नाभि की मधु गन्ध , भूल जाते एक क्षाय सब पूर्व के अनुबन्ध , अन्धवत् करते अनिश्चित सूत्र अनुसन्धान , लीटता प्रत्येक करता अपर का अपमान।

सरता उटजों में सड़ा कर शान्ति-पूर्ण निवास कर रहे ऋषि सुनि अनेकों योग-तप-अभ्यास, त्याग कर कुछ उटज केवल शिला पर आसीन, हो रहे शिव के सदश ही साधना में लीन।

उन्हीं मुनि श्री तापसों के सनतन सम्राट् स्थाया सम श्रविकृत श्रचत श्री ज्योम-तुल्य विराट्, श्रास्तित तप-फत के प्रवासा पूर्ण काम प्रकाम, तप रहे किस कामना से शिव स्थयं तपधाम। कभी पड़ती घनों की मृदु मन्द मन्द फुहार, कभी पड़ता टूट नम से विपुत्र मेघासार, वृष्टि से चिद्वरन हो गया गह । परस्पर वॉह; शरया लेते शिलातल या कन्दरा की छॉह।

ष्ट्रिट के उपराम से जब विमल होता ज्योम, उदय होता सूर्य दिन में ज्यो निशा में सोम, तब उन्हीं रंजित शिलाओं पर सहज सविनोद सकल गरा करते शिथिलता - आन्ति का ज्यपनोद।

एक कहता दूसरे से सुन न उसकी वात, एक डरता दूसरे से कर स्वयं उत्पात. वन गया व्यवकाश शिव के गर्यों को व्यायास, कर रहे थे वे क्रिया से काल का उपहास।

थे समाधितिलीन शिव अविकल्प औ अविकार, हो रहा ग्रुस से अपरिमित प्रमा का विस्तार, ग्रुत्य विक् सर्वेत्र थी औ काल था गतिहीन, आदि हीन अनन्त शास्त्रत वर्तमान विलीन।

काल के निष्कर्म कम से गए। हुए पर्यस्त , थे सतत परिवर्त्तनों से प्रकृति के संत्रस्त , ज्यर्थे लगता था उन्हें सब कमें सेवा हीन , सर्वतः सम्पन्न भी थे दूर शिव से दीन।

वे विलच्चण काल कम से काट क्रमशा काल , वह रहे ये काल - सरि में ऋज़ तयापि अरात , अर्थ हीन उपक्रमों से कभी ऊन अपीर , ध्यान घरते वन्द कर हम हो बहुत गम्भीर। वालकों थां वंचकों से देखते हग स्रोल, एक पल पल दूसरे को धीर छल मे तोल, पुनः वंचक साधकों – से निज नयन कर वन्द, भ्रान्तिमय महयोग से छल कर रहे स्वच्छन्ट।

गन्धमय मोंका पवन का विकल करता प्राण , गर्जनों की भीति हरता नृत्य – निस्वन – गान ; चेघ्न वन कोई प्रकृति क्रम ध्यान करता भग , सभी युगपन निर्मरों में फूट बहते संग !

तोचते "स्वामी सदाशिव अचल औं अविकार, हर रहे कैसे निरन्तर ध्यान का प्रस्तार, आस है गति – हीन पदमल पलक हैं निस्पन्त, आसु से अविचल, बदन पर किन्तु दीध्त अमन्द।"

ािक – सी करती खपा खिमबन्दना प्रति प्रातः, ख़ती खपरूप छवि शत खोल हम – जलजातः, ज से खारकः, लिजव – बदन, कर हम कोरः, विद्या ही होती विदा ख्लास – हपे – विभोरः।

भापूर्ण प्रसन्न मुख पर उद्देश होता भारत , । मकते हिस - श्रेणियों - से बाहु युग आजात , [म - शिखर - सी दीप्त अविचल सासती थी देह , ज्य दर्शन दूर करता अखिल भ्रम - सन्देह !

वता परिचम जलिय में आन्त होकर सूर्य । ल नभ लगता घरा के शीय का वैदूर्य ; त तप की पूर्यंता कर रहा विस्मय ज्योम , कित अल समान खुलते विकल तारक – सोम । सकल गए, किन्नर, नरों को कर अतीव अधीर, नृत्य – निस्वन – गान, गर्जन – शब्द सृदु – गर्मीर ज्योम – मूर्ति प्रसन्न नम में सहस्र होते सीन प्रकृति – कम में ये समाहित हैश आत्म – निस्ति।

ष्पष्टमूर्ति अस्तर्यः 'शिव हो एक तैनस मूर्ति , तप रहे ये बत स्वयं निज कामना की पूर्ति , स्वच्छ नम मे अचल नियु त्कल्प स्वोतिर्घाम , राजते ये प्रभा से दुर्देशे पर अभिराम ।

विचल करता है न कोई प्रकृति का व्यापार, काल — ऋतु – क्रम में सवाशिष पूर्णेवः व्यविकार; सूर्य, सोम, समीर कर निज पूर्णे कार्ये – क्रलाप, भीत – से आते चले सब पूर्णेवः चुपचाप।

फिन्पुरुव, गन्धर्व, निर्फोर श्रावि के सधु गान , विलय होते शान्ति – नभ में ज्योस – वीचि समान , मेच – गर्जन, सिंह जी वृष का अयंकर घोष , हृदय में जामत न करता रुद्र के अभिरोष।

पिह, पशु, नर, किनरों को कर रहा मद - धन्य , गमकता गिरि में चतुर्दिक मधु - बसन्त - सुगन्य , हृत्य में भर राग का खज़ास - पूर्वक रंग , जगाता मन में न शिव के दुर्तिवार धनंग।

जब प्रकृति के लोक में बन अन्तरंग विकार, धुजन में संसग्न होते काम के व्यापार, स्थासु से अविचल सदाशिव तब विकार - विद्दीन, ध्यान में किस ब्येय के रहते नितान्त निलीन। मृदुल मीं हिम लोक में, पर दृष्टि-कार्य प्रचयब , तीन तपता ग्रीष्म में मध्याह का मार्तयब , कर पतक किक्कित् विचंचल, रोम का उन्मेष , कर न सकता ध्यान – निशि में ज्ञान-सूर्य प्रवेश।

प्रश्रुल पार्वस में बरसती ज्योम से जलधार, विष्क्षवित कर क्षण गर्जन से सकत संसार, कन्दरा, कोटर, गृहों में बचाकर निज प्राय, पिल, पश्च, नर, सुनि, तथा गन्धर्य पाते त्राय।

विक्तवित हो शस्यु-गण भी पान स्थिति अन्यत्र , शिलाओं को बनातें नित्त श्रकृतिक प्रिय छत्र ; एक नन्दीश्वर अनल शिव सहश ध्रुव आसीन अविनतित रहता न जाने किस तपस् में लीन ।

बजरब के प्रतिष्वनित - सा कर वृपस हुंकार, गरजता, होते विचंचल फग्गी भर फुंकार, खद्रि से सर्वांग में पावस - प्रवाह - समान; अचल - से शिव का न किज्ञित् संग-होताक्ष्यान।

विपुत मेघासार में कर रान्सु रात राव स्नान । निस्तर उठते क्योति से हिम-शिखर-से रुचिमान , स्वर्ण – रातदल – सा उपा में उदय होता गात , रारद – क्योत्का में कुमुद – सा विकसता अवटात ।

शिशित ख्रौ हेमन्त में हिसपात से खविराम, चन्द्रलोक समान होता शीत - सित हिम - धाम; हिम - पटल में साम्य सत् से प्रकृति होती लीन, ख्राद्रि - बन तम - रज सदश होने विभेद-विद्दीन। 1

तेज से हिम - आवरण को कर निरन्तर संग, राजते केवल पुरुष - से निर्विकार असंग, योग मे आरूड़ शिष ऋतु - काल से स्वच्छन्द वने पुण्य स्वरूप में ये पूर्ण परमानन्द।

फाल - क्रम से पुन: फिर फिर राग - पूर्ण वसन्त , प्रकृति को रस - पूर्ण कर, रंजित समस्त दिगन्त , भीत त्रिनयन और तप में, दूर से अविराम चाहता निष्काम वर में वस्य करना काम

शिष रहे चिर काल तप में जीन इसी प्रकार, वपं — गणाना कर, गये गणा भूल कितनी बार, पिन, पशु, नर, मुनि, अधुर, सुर कभी कोई भी न, इस शिखर की और आये दिन्य अथवा दीन।

एक बार बसन्त - श्री - सी पावैती के साथ परिचरों के सिंहत आये उसर पर्वतनाय, उम्र तप में जीन शिव के दरस की बी चाह, और नारद के बचन का हृदय में उत्साह।

सातुओं को घेर बैठे गर्यों ने बहास, शीघ हो संयत किया नृप को विनम्न प्रणाम, और बोले "नाथ! शिव दो हैं समाधि – निसीन कर रहे हैं विद्य – वारण हम चतुर्विक दीन।"

भूप वोले, ''विष्तहर शिव सदा वाघा - हीन , विष्त - वारण तुम करो वस विष्त - वारण लीन ; देव - दर्शन का सभी को सक्ति से ऋषिकार , दरस से होगा न तप में तिनक मंग - विकार ।" मानं श्राश्यासन नृपति का गर्यों ने तत्काल, किया मार्ग प्रदान, हर्षित बढ़ चते भूपाल; दूर में युगपत् गर्यों ने किया कुछ संकेत, सूर्य को इंगित करे क्यों दीप गर्व समेत।

रुक गये सहसा स्वयं विस्मित महीप विशेष, विनत नन्दी ने किया नृप-मार्ग का निर्वेश, रिखर पर आख्य, जो बन शान्ति का प्रतिहार, कर रहा शिष के गर्यों के विध्न का प्रतिकार।

हो रहा था तेज से भास्यर शिसर का प्रान्त, या सकता बाताबरण नीरव नितान्त प्रशान्त, हो रहे तप – तेज से ये दीप्त दिव्य महेरा, शीर्ष पर नम में यथा हो दीप्त स्वच्छ दिनेश।

जिहत ये सोचन नृपति के देख कर वह रूप, दूर दर्शन मात्र से कृत कृत्य होकर भूप, विनत कर शीथा - पतक खो लोड़ कर युग हाथ -रह गये निरचल खड़े वे पार्वती के साथ।

पार्वती सौमान्य का फल प्राप्त कर साकार, रह गई श्रानिसेय निश्चल दिन्य रूप निहार; कर पिता का श्रानुकरण्—सा, नम्न कर निज माथ, प्रार्थना — से मौन जोड़े कमल — से युग हाय

जीर चित्रित प्रार्थना-से अचल जो आनिमेप मापना में भर इट्च का सर्म - भाव अगेप, हेर तक डोनों सड़े ही रहे सुधि - सी सूल, पैर्य - शदा से हुये इन्ह देवता अनुकूत। तव कहीं उस तेज के आलोक में अविकार, हुआ आलितित अलितित वर्सि का संचार, शोग निद्रा से युगों की क्या सहसा जाग, वाहुकों भी करठ में आहुत हुये छुछ नाग।

युगों से मीलित पलक दल में हुआ कुछ स्पन्द, निमृत अघरों में हुआ कुछ स्फुरण – सा चृदु – मन्द, हुआ कुछ नासापुटों में खास का आभास, बना कन्या का कुनुहुल, पिता का विश्वास।

तेज में करुगा - कमल - से खुले चन्नु विशाल, दृष्टि भर से होंगये छत - कृत्य चिर भूपाल, पार्वती ने भी पलक की उठा किञ्जित कोर, तेज की करुगा हृद्य में ली अमोल वटोर।

पलक के ही संग शिव के उठे दोनों हाय, कूरहे तेज:प्रसर से ये विनत युग साथ, दे रहे होकर दया से द्रवित शुम धारीय, पुराय फल - सा मिक का उन ने प्रसन्न गिरीश।

खुते सस्मित अधर बोले बचन शंकर मन्द्र , शंख से क्यों हो छठा हो सुखर राका – चन्द्र , ''स्वस्ति, राजन् ! धर्म मय हो कीर्ति चिर अवदात , हो परम सीमान्य शीला तब सुता अमिजात।

श्रापका श्रम बना मेरे योग का सौआग्य, श्रापके अनुराग से मेरा सफल वैराग्य, श्राकंचन् श्रपरिप्रही मैं क्या करूँ सत्कार, सचित कुछ अध्यागतों के साथ शिष्टाचार।" मृष बोले, 'नाय! तग के आप मगल – मृल, आशुतोष! विमृति तग की तन चरण की घूल, आपको इस विश्व में कुछ भी न नाय! अदेय, आपको करुणा – किरण से दीस तग के क्षेय।

पुरव दर्शन से शिवंकर आपके अभिराम, हुये आज कृतार्थ इस चिर पूर्ण – काम प्रकाम, आपके दुर्लभ दरस का एक ही फल नाथ! याच्य, दर्शन और सेवा नित सुता के साथ।"

मूप से बोले सदाशिष, "नृप । प्रकृति से दूर, ध्यान – तप से कर प्रकृति के धन्धनों को पूर, आत्म-स्थिति की सिद्धिका कुछ कर रहा अभ्यास, है न समुचित प्रकृति को देना यहाँ अवकाश।

भूपते । कन्या तुम्हारी रूपसी श्रामिराम प्रकृति की सीन्दर्थ – सीमा, शील – शोमा – शाम , कमल – सी कमनीय, तन्त्री, सृष्टि – सम्य जनन्य कल्पना के रूप-चय से रच हुआ विधि धन्य।

परमञ्जाती उचित को न यह आयाम , अचित योगी को न रखना प्रकृति को निज्ञ पास ; योग्य इसके श्रापके कमनीय कंचन - धाम , अचित श्रास - नियोग में मुक्को प्रकृति - उपराम ।

त्रार्थना इससे हमारी यही पर्वतरात ! (हो गये कृत-कृत्य इसके टरम से हम आत) छोड इस वन्वींगनी को आप अपने गेंह, नित्य दर्शन को प्रधारें नृपति ! निम्मन्टेह।" शस्यु के सुन कर वचन विस्मित हुये हिमवान शील का अभिजात चनके बना मीन प्रमाख, किन्तु गिरिजा रख सकी मन में न अपने धीर, लख पिता को मीन, बोली गिरा मृदु गम्मीर –

"देव ! आप तपस्वियों के सर्विवत् सम्राद्, सकत मुनि भौ योगियों के बन्दनीय विराद्, प्रकृति सुकुमारी, नहीं है आप को दुर्जेय, भापको इस विश्व में कुछ भी नहीं आहेय।

खात्म – निष्ठा में सदा ही जाप पूर्व समर्थ , प्रकृति से यह भीति होती जापको क्यों व्यर्थ ? प्रकृति से निर्तिप्त केवल पुरुष हैं जविकार छाप सर्वेश्वर, प्रकृति भी जापके जविकार।

पर कुत्इल मात्र मेरा, ज्ञमा करना आये! है न क्या योगीश्वरों को भी प्रकृति अन्तिसर्व है देव!कण कण में प्रकृति के जात, विश्व में सर्वत्र अस्थायित्!प्रकृति औंत - प्रोत ।

आपका यह अवरा, दर्शन, वचन का व्यवहार, नाथ! सुकुमारी प्रकृति का ही रुचिर व्यापार, आपके ये तप, नियम, जत, धारणा औ ध्यान हैं प्रकृति के मार्ग से ही आला – अनुसन्धान।

प्रकृति के ही विसव से है विश्व यह सरपूर, रह न सकते नाथ । उससे आप च्या सर दूर; आपकी छाया – सदृश यह प्रकृति देव ! अपार, अनुचरी को चिवत सेवा का प्रकृत अधिकार।" ď

पार्नेती के बचन सुन कर मर्म - गर्भ विनीत हो असम महेश बोले, "हो प्रकृति की जीत; है प्रकृति दुर्जेय, चाहे पुरुष हो अविकार, है तुम्हारी प्रार्थेना जय - सी सुमे स्वीकार।"

देव - दर्शन के लिये आना वहाँ पर नित्य, हो गया चूप का सुता के सहित दैनिक कृत्य, पार्वती बोली पिता से एक दिन सोल्लास, "पित:! यदि मैं रहूँ सेवा हेत शिव के पास!"

सनक कन्या का मनोगत भाष बोते भूप

'है तुन्हारी प्रार्थना वस्ते ! जियत कानुरूप ,

है तुन्हारी कामना कन्ये । परम कमनीय ,

क्षीर श्रद्धा युत तुन्हारी साधना स्पृह्णीय ।

मंग सिंख्यों को छुते । ले रहो तुम चिर काल , देव – सेवा में निरत", वों कह गये भूपाल ; वच्चन नारद के बने थे पिता के विखास , मञ्च मावी बनी अविदित छुता की अभिलाय ।

संग सिंखयों के बहाँ, घर तापसी का बेरा, श्रोड़ गैरिक बस्त, कर उन्मुक सम्वित केरा, श्रमल ऊपा - सी, इत्य में श्रमित श्रद्धा घार, पावेती करने लगी शिव का प्रयत परिचार।

हो गये शिव फिर नमाहित पूर्ण आल्स-निलीन, हो गये मीलित निलय में नयन उनके गीन, अर्चना ही पार्वती का रही शुचि अधिकार, और आअम की ज्यत्रम्या मात्र थी परिचार। चठ रावा में नित्य, कर मागीरयी में स्तान, पूजती श्रद्धा सहित थी हृदय के सगवान, स्राग्नि – सम तप – तेजमय की स्राचीना कर दूर, देख सकती थी न हम – भर वह प्रमा का पूर।

कुशासन पर नैठ, करके नयन दोनों बन्द, रवास को संयत तथा कर देइ को निस्पन्द, स्रोत द्यान्तर्नयन करती नित्य शिव का ज्यान, ध्यान में होते हृदय में प्रकट श्री मगवान।

पूत अद्धा - स्तेष्ठ - सा जितमें प्रपूर्ण सुवास जनत उर - से सुमत उक्काल चढ़ा पद के पास, अमृतरस - सा हृदय के हुिच नीर का दे अर्ध्य अर्चना करती हृदय से निज अनन्य अनर्घ्य।

रख चरण में शील पूर्वक विनय – से निज शीप, देवता से मीन मानों मांगती जाशीप, जोड़कर गुगकर कमल – से, कर विनन्न प्रणाम देखती ज्ञानत नयन से रूप वह जानिया।

श्रीर लेकर दूर से द्दी विश्व मंगल मूल भाल पर श्री के विभव – सी श्रीचरण की धूल , संकुचित – सी विवश जाती श्रालियों के पास , साधना का ले बदन पर भावमय श्रामास।

नियमचारिथि संग शिष के तापसी वन आप कर रही तप – रूप सेवा हृदय से चुपचाप, देव चर्चा ही वहाँ थी कथा – वृत्त – कलाप, बीतता इस पुष्य क्रम से दिवस था निस्ताप। भाल का शारी हरण फरता तीन तप का स्वेद, ध्यान – दर्शन देवता का दूर करता खेद, नियम – विधि – क्रम काल का हरता सुदुर्वेह भार धैर्थ बनता हृदय का अतपूर्ण शीलाचार।

शान्त आश्रम में जगा कर शुद्ध मिण्रमय दीप स्नेह - शीला आलियों वे बैठ नित्य समीप, मूमिका में मृत की ते वर्तमान प्रसग बहु कथा करती जगा कर क्विर सञ्च समंग।

भर ससी के इदक में उत्साह की विश्वास , करलासित करती कमी कर अल्प मृदु परिहास , सन्द स्मिति से पार्वती कर लाज का परिहार प्रक्षण करती आलियों का स्नेहमय सस्कार !

निशा तम में एस कुटी में दिव्य तीनों वाज स्वच्छ मिए जालोफ में शुचि दीप जानन-माल, राजती थीं, यथा चन्द्र त्रिलोक के तज वाम समागत रिव की कुगा के अर्थ वे अमिराम।

शान्त निर्मेल चॉह्नी में कुमुहिनी – सी कान्त वैठ आश्रम द्वार पर शुचि सान्त्य-विधि उपरान्त , कर कुन्द्रहल पूर्णे शशि, भ्रष्ट, तारकों की बात हरण करती पानंती का श्रम कठिन तप – जात।

रुचिर भद्धा और घारा। तुल्य दे घवलम्ब इन्दुम – से रुचिमय बनाती ग्रस्तित कार्य-कडम्ब -जया-विजया कुछ सरस कर वह कठिन तपयोग हे रही भी माधना में स्नेह का महयोग। पूर्णे आत्म निजीन ये शिव पुरुष — से अविकार , पार्वेती करती प्रकृति — सी अर्चेना परिचार , स्थाग्रु से कूटस्थ थे कैवस्य — पद चिन्मात्र च्योति से दर्पण सदश सन्दीष्ट था श्राचि गात्र।

गन्थ - सादन-सा बनाकर श्रसिज पर्वत प्रान्त कुसुम - सीरभ से बना कर मधुप - सा ख्द्भान्त सुर, श्रसुर नर पशु-जनों को, विभवपूर्ण वसन्त तपस्वी भुनि योगियों को भीतिपूर्ण दुरन्त ,

पार्वती के पुर्व अंगों पर चढ़ाता श्रोप अनिभविन्दित अतिथि – सा तन पर विखाता कीप , तापसी के अमल मन से हार, मान्य मनोज जिलाता उपहास – सा था बदन का अम्मोज।

किन्तु अविदित यौवना – सी तापसी सुकुमार, कर रही अविकल्प मन से अर्चना अविकार, वाल – कौतूहल सहरा निज आिलवों के संग कुसुम जुन, माला बनाती, भर अवीध वमंग।

चसे शस्यु – त्रिशूल पर देती सदुल नित डाल , थी निलम्बित डार्चना की डानचि-सी जयमाल ; पुष्प-माला की धनाकर रुचिर धन्दनवार , उत्सुकित सन से सजाती निज कुटी का द्वार !

पुर्य पावस के प्रलय में प्रकृति-सी शुचि स्तात । अचल विद्युत कान्ति सी हिम प्रान्त में ध्रवदात , ध्रार्द्र वल्कल में लपेटे संकृचित – सी लाज । ध्रार्द्र मन से पूर्ण करती नियम निज निर्वाज । शरद की निर्मल सरित - सी सुतनु शुद्ध प्रशान्त पूत उज्ज्ञल आंग में निज, कुमुदिनी - सी कान्त , गगत-से निर्मल हृदय से, इन्दु-सी अनदाव नियम से नित अर्चना कर रही सार्य प्रत ।

शिशिर क्री हेमन्त में क्रविलब्द वन, क्रम्लान नित्य ही हिमवारि से कर पुग्य प्रातः स्नान , क्रोस – सिक्त सरोज – सी ते शान्तिमय क्साह मुक्तमन से कर रही निव नियम का निवाह।

देख अधु के रस - अखय में शन्मु को अविकार, पृथुत पावस में अचल - सा उन्हें शान्त निहार, शारद में निर्मल, शिशिर - हेमन्त में अन्तान, अकृति की सब विकृतियों में ज्योम तुल्य समान,

बढ़ रहा या पार्वती का देव – गत स्निमान स्निषक स्वर्षों को समुत्सुक हो रहे वे प्राय , बढ़ रही टढ़वा नियम की स्नीर मन की साध बढ़ रहा श्रद्धा सहित विश्वास था निर्वाध !

सार्ग - सम्मार्जन तथा सब अन्य आश्रम काज संग सिंतयों के स्वयं कर नृप - सुता निन्योंज , विश्व - संगल की सनातन भूमिका - सी पूत रच रही थी, स्नेह में कर योग - तप अनुस्यृत।

विश्व - कवि की कस्पना - सी वापसी सकुमार , क्लोक - संगल छन्द-सी करती नियम पट - चार , बन्यु, साता पिता गृह की सकल सुधि-मी मूल , कर रही थी साधना शिव-सिद्धि के धनुरून !

## सर्ग ४

स्वर्ग की पुकार

शैल शिलर पर तपो - लीन थे शिव चिन्सय द्यविकार, केवल कियाशकि - सी करती शैल - ग्रुता परिचार; इस द्यकाल द्यनपेच योग में बीता कितना काल हुये मुबन - लोकों में तब तक कितने कायड कराल।

आधुर विधि से दीर्घ काल तक कर तप कठिन अखयड , हुआ स्टिट के प्रवल शाप - सा तारक अधुर प्रचयड ; विश्व विधाता को प्रसन्नकर पाया यह वरदान "वनूँ अञेय असर जगती में अनसिभूय असमान।"

हो निर्भेष, निर्जेष शांकि के मद से निर्भयांद, पावस के प्रवाह – सा फैसा भय, आतंक, विपाद, करने सगा असर अवनों में नित्य नये क्यात सुर, नर, मुनि संत्रस्त हुये सव पा असस्य अमियात।

नर निरुचेष्ट रहे सहते ही उसके अत्याचार,
मुनि अशान्त एकान्त अकृति से कर न सके प्रतिकार;
वार बार कर युद्ध देवता गये हार से हार,
असरों की अजेब सेना से पान सके कुछ पार।

राहु — प्रस्त रिन — तुल्य सभा में न्तान — बदन श्री — हीन १ नैठे ये पुररान, चतुर्विक खड़े देवता दीन , तिक्वत, चिन्तित क्षी निराश ये सब ब्यानत युख मीन उस निरुपाय दशा में किससे क्या कह सकता कीन!

शान्त भाव से दीवें काल तक कर कुछ मीन विचार, निविद् तिमिर में कर प्रकाश की रेखा का संचार, बोले गुरु गम्भीर शब्द से देवराज से, 'श्रार्ये! कठिन अवस्थ, परन्तु नहीं है यह संकट अनिवार्य "सब प्रकार कर युद्ध अधुर से हारे कितनी वार, रोष अभी क्या साधन जिससे हो इसका प्रतिकार! देवलोक में गुरो! आपकी तत्व – दर्शिनी दृष्टि करती रही सदैव हमारे मंगल – पय की सृष्टि।"

कर विनीत बचनों से बन्दित गुरु को दीन झुरेश उरुरियुद्धत हो उठे अवगा को रचा का सन्देश, शान्त भाव से बोले गुरु "बस इसका एक उपाय, स्वयं स्वयंभू की सेवा में चले देव समुदाय।

ज़िसके वर से अधुर समुद्धत हुआ स्रष्टि का शाप, कर सकते उससे संरक्षण वही स्वयंगू आप, उनके ही वर के प्रताप से वदापि यह दुर्जेय किन्तु विधाता-को देवों को कुछ भी नहीं अटेय-।"

सुनकर गुरु के बचन सभी में पाये मानों प्राय , हो समवेत देवताओं ने तत्वाय किया प्रयाय ; बायु वेग से ब्रह्मलोक में खतरे देव - विमान देवराज! को खागे करके किया शान्त आभियान।

पहुँच समुत्सुक देव वृन्द् ने ब्रह्मा के ध्रुवधाम, दीर्घ काल के उत्पीदन से पावा प्रिय विभाग, देवों की चिन्ता – यामा में ब्रह्मा सूर्य समान उद्य हुये, खिल डठे कमल से उनके मुख परि-म्लान।

हेबराज के सिंहत विनय से करके नम्र प्रणाम, करने स्तो उदात्त कण्ठ से अर्थवती अभिराम सत्र हेवता सर्वतीमुख की स्तुति चिर मगल - मूल। विरम विधाता वागीरवर की वाणी से अनुकूत। 'तमः आपको द्यादि स्टिटिं के आदि अकारण मूल । निर्मित होती सरिण सर्ग की तव इच्छा – अनुकूस ; आदि स्टिट के पूर्व अस्टिटित केवल आत्म स्वरूप रचते अयुत – भेद-युत मव यह, त्रिगुण - भेद – अनुरूप ।

एकाकी संकल्प शक्ति से रचकर रूप अनेक , करते आत्मानन्द हेतु निज प्रजा – सर्गे – उद्रेक , जल में आदि बीज से ही तब होता है कनकायड होता उससे प्रकट चराचर यह असीम नक्षायड ।

नारी - नर दो एक आपके आतम मान के रूप, माता - पिता अनन्त सर्ग के बन जाते अनुरूप, काम - रूप यह सच्टि भेद से होकर द्विया विभक्त होती है एकल सच्टि के हेतु एक अनुरक।

अपने ही परिमाण काल से चिर जामत अनिमेष अपने ही दिन के प्रभात में कर जग का उन्मेष; कर आकल्प स्पिट का धारण रचते पुनः नवीन । आतम - निशा में स्वप्न - प्रलय में करते उसको सीन ,

पितरों के भी पिता, सुरों के भी सदैन बाराज्य 'आप देवता, सुर मुनियों के हुएस सर्वोत्तम साज्य ; ब्यादि प्रजापितयों के खब्टा, पर से भी पर बाप प्रभो ! श्रापकी कुपा जनों के हरती सब सन्ताप ।

प्रभो आपके चतुर्भुं सों से सर्वदृष्टिमय पूत चतुर्वेद की पुग्यवाहिनी वाणी हुई प्रसूत ; त्रिगुणातीत त्रिलोक सुष्टि के पानन मंगल - धाम , देय - देव ! पानन चर्स्यों में करते देव प्रसाम ।" धुनकर श्रद्धा सत्य मयी स्तुति अर्थवरी श्रभिराम. हो प्रसाद - श्रभिमुख देवों से बोले संगलधाम , चतुर्यु खों से कवि पुराण के निःस्त यथा यथार्थ हुई चतुर्विध वाणी अपने स्टूगम से चरितार्थ --

'स्वागत! स्वाधिकार में सन्तत कर्म – योग से निष्ठ , दिव्य पराक्रम के प्रमाव से सदा सहज धर्मिष्ठ , स्वागत! सकुशल इन्द्र लोक में है सब देवसमाज युगपद देवबुन्द का कैसे हुआ आगमन आज!

खत्तम बैभव सकता सृष्टि के देवों के आधीत, चिर – यौक्त अमरत्व अवाधित, औं स्पयोग प्रवीण आयुष दिन्य अमोघ सभी हैं सदा तुम्हारे पास कल्पटुम – सी अखित कामदा श्री का विप्रत वितास

फिर भी क्यों हे बत्स ! तुम्हारे मुख हैं आज मलीन , नीहाराष्ट्रत नज्जों से मन्द - कान्ति श्री - हीन ; जाज तुन्हारी मुद्राओं में छाया वन अवसाद साल रहा अन्तर में कोई दुःसह गृद्ध विपाद !

सह त सका था वृत्राधुर भी जिनका तेज प्रताप अम्बर में आमा रचती था जिनकी शत धुरचाप, तेज - विद्दीन आज कैसे हैं वे विजयी सुरराज कान्ति - रहित कुविस्त - सा कैये कुविशा हुआ है आज!

दुर्तिवार विद्युत्लेखा – सा करता शत्रु विनारा , दिन्य अमोध प्रचेता का यह बल – तेजोमय पारा , मन्त्राह्त फिएा के समान ही हुआ त्राज धलहीन मेपाकुल रवि – सुल्य बरुएा भी डील रहे थी – हीन । शतकापति वे श्रातिल सम्पदाओं के ईश कुवेर , लांजत - से क्वों भाव म्लान गुख रहे वल से फेर , सन्त - शास द्रुम से शोमित वे दिव्य गदा निज त्याग सनोविषाद शब्द करता है श्रामिस - बनित विराग!

संयमिनी नगरी के स्वामी वे समराज प्रचण्ड , कर्म - प्रशासक, कर्म - क्रोंज - सा स्वाग रतन-मय दण्ड , बाज्या से नत - बदन सुनि पर रचते क्रियमय रेख , सेव - स्वाम हो रहे सुर्य भी दीन दशा यह वेख!

करते अपने दुसह तेज से नस में विचरण नित्य, किस यन नाथा से आतंकित ये हादरा आदित्य, आज शान्त - गति - तेज चन्द्र - से क्योति-झावा धास, चित्रांकित से रुचिर हो रहे दंशीनीय धासिराम!

जिनकी नित्य खसोध प्रगति थी स्टिट-प्रस्तय दुर्वार , भन्त्र-वद्ध क्यों हुये मस्त के खाल नेग-ज्यापार , नम में निरयस सेच हो रहे, वन में पत्र प्रशान्त , मू में वसपार का प्रसरण होता सन्य नितान्त !

प्रिपिश निनम्, बटा - ब्टॉ मे बाखिन्बत रागि - लेख , यह - मत्त रागि - तुल्य बदन की दीय प्रमा को देख जिनका रोव निपन वर्ग को या प्रख्याग्नि समात , कर्ते का हुंकार हुआ क्या निहत अनुस्य सहान !

क्या बसवत्तर किसी शत्रु ने पूर्व प्रविद्या झीन , परामूत कर तुम्बें किया है इस प्रकार भी - दीत ! निस प्रकार सामान्य शास्त्र की मर्योदा कर अंग कानियन्त्रित अपवाद नीति के बनते प्रवाद प्रसंग ! तुन्हें सर्ग में श्रेष्ठ वनाकर गुग्ए - बल - वीये - निघान , रचा का श्रिषिकार सृष्टि की तुमको किया प्रदान , तुम आदर्श लोक के, नेता, करते पथ निर्माण मानव कर अनुसरण तुम्हारा पाते चिर करवाण।

ध्याज सर्ग के अप्रदूत तुस इस प्रकार हो हीत किस विपदा से प्रस्त, त्रस्त-से श्राकुल कान्ति-विहीत, करने क्या धर्यना यहाँ पर आये हो समवेत, धर्म - प्रचेता – से नेता औं गुरु – सुरराज समेव।"

मन्द्र श्रानिल से सहसा स्पन्दित कमल - दीर्षिका तुल्य (जिनके इंगित के समक्ष था बचन ज्ययं बाहुल्य). अपने नेत्र सहस्र फेर कर, सहसा कर उद्वीध, किया इन्द्र ने गुरु को प्रेरित, कर मन से अनुरोध!

कर नयनों से महरा उन्ह्र का आपह — युत निर्देश सिद्ध, शिष्ट, मित साधु पदों में कर गुरु अर्थ-निवेश, देख याचनामय नयनों से करुणाकर की ओर, बोते नम्र बचन ब्रह्मा से गुरु गुरु – भाव – विमोर-

"जन जन के अन्तर्यामी प्रभु विश्व विधाता आप अविदित नहीं आपको जग के हुपे, शोक, सन्तार, सत्य आपका वचन पितामह ! एक शत्रु वलवान वना हुमारे त्रास – हास का दुर्देमनीय निडान !

प्रसो ! आपके ही प्रसाद से कर वाञ्छित वर प्रान , तारक महा असुर, वर से ही पाकर वल पर्य्याप , धूमकेतु के तुल्य लोक में करता नित उत्पात , उसके अत्याचार उपद्रव बनने उन्ह्यान , वर के परम श्रमेश कवन में सदा सुरन्तित करूर, विजयार्थ श्री बल के मद में महावधिक – सा चूर, त्रिमुखन में करता है सन्तत भीपण श्रत्याचार, स्पप्तवित हो रहा त्रास से श्राकुल सब संसार।

नर, सुनि, देव हुये सब उसके विक्रम से अभिभूत, उसके कर्म - बीज से होते नित विष - धृष प्रस्त, आहि ब्राहि कर रहे लोक सब, छाया हा हा कार, करती हृदय दीर्थों देवों के उनकी खार्स पुकार।

हो बिद्रवित उसी करुगा में आत्म – मोग से त्रस्त , हुये उपस्थित जाज आपके सम्मुख देव समस्त , करने बिनव, निवेदन करके उसके अत्याचार , हैं सर्वेष्ठ आप, यह केवल शिष्ट लोक ज्यवहार ।

तीन स्नोक हो रहे समाकुत पाकर भीषणा श्रास, हुए - नर - मुनि - सन्ताप वन रहा असुरों का परिहास, स्वर्ग और भूलोक वन रहे नरकों के उपमान, अमरों को दुविभ मनुजों का हुआ प्राण - वित्तान।

हुआ नृत्तोक नरक – सा भीषगा फैला त्रास कठोर, करते अत्याचार धूमते दानव चारों ओर, फिरते विकट हिंस पशुओं – मे अग्रुर – वृन्द वहाम, क्सीहित कर रहे नगर, पुर, जनपद, पल्ली आम।

कर युवकों का वध ले जाते वलपूर्वक वे नीच श्रप्रस्परी में निर्यातन हित अवलाओं को खींच, विवरा आल्प – दुर्वेलता से नर जीवित मृतक समान, सहते अत्याचार अहर्निश औं असहा अपमान। कुल जलनाओं के माथे का शुचि सुद्दाग सिन्दूर मेंट, रक का विलक माल पर श्रकित करते क्रूर, पवित्रताओं का सतीत्व कर खिरहत विवश वलात् निज नृशंसता की वेदी पर 'देते बलि सुत गात!

कितनी मानवती कन्याये जल में रमा – समान बिल कर चुकी धर्म पर अपने कोमल पावन प्राण , कितनी चत्राणियाँ सती – सी कर से अग्नि सहेज मस्म हुई, निर्भय पतियों को अन्तिम रण में भेज।

पकड़ ब्राह्मणों की चोटी औं पोत भात पर कीच शोणितपुर को लेताते वे उन्हें वर्ष से लीच, वहाँ बॉघ यह्नोपवीत से उनके दोनों हाथ, कहते "तारक महाराज को सभी मुकाओ माथ।"

चन्दन - चर्चित वेद - शास्त्र के पत्र रक्त से चोर, बरसाते सिर पर कीड़ा से चनके चारों चोर चट्टहास के सिहत हाथ में दे हुड़ी चौ मास कहते, "ते विक्षणा पचारो हिज निज पुष्य निवास।"

देव मूर्तियाँ खिरडत करके, कर देवालय भग, किया धर्म को नष्ट उन्होंने शिल्प – कला के सग, पत्थर – से निष्प्राय देवता लखते सव निरुपय, शिक्ष द्वीन सब भक पुजारी सहते सव अमहाय।

त्तत्तनार्थाः की सिंहत श्रामरण लाज छट बहु वार, कितने विश्वकों की सम्पति पर किया सवल श्राधिकार, धर्म, कीर्ति को छोड कर रहे जुन्छ दुष्कर ज्यापार, किन्तु ऋत कर रहे उन्हें भी श्रगशित श्रत्याचार

हैवा प्रकृत घर्म शुद्रों का अधुरों का अधिकार, किन्तु सह रहे होवा कर भी वे पशुवत् व्यवहार, नारी की सका से सनकी वधुयें चिर अज्ञान, स्त्रोर न स्तको कल्पनीय है मानव का सुख - मान।

धर्म - कीर्ति - यश - गौरव - मानी द्विज दे रख में प्राण, छोड़ कीर्ति निज, मानवता का पथ कर गये प्रमाख, किन्तु सह रहे कायर कितने मेवा - अत्याचार, अवलाओं के हृदय कर रहे विवश मौन चीत्कार।

ष्म्रपि - मुनियों की पुष्य शान्ति के जन्म - शत्रु दनुजात धर्म, कर्म, तप, ध्यान, यज्ञ में करते नित बत्पात; ष्रात्मा के खानन्द शान्ति से पूर्ण परम पकान्त धनके ष्याध्रम - वास हो रहे खम्रुरों से खाकान्त।

शिष - विभूति - सी तपःपृत है आशम की शुचि धूल, नैसर्गिक विश्वेष - आव सब पूर्व - जन्म - सा भूल जिसके पायनतम प्रभाव से कानन के पशु - वृन्द शान्त तपोयन में करते हैं विचरण नित स्वच्छन्द,

डन्हीं निसर्ग स्नेह के सागर तपोषनों में आज डम साहसिक – सा फिरता है उन्सद असुर – समाज; कठिन होगया तपरचरण औ दुष्कर आश्रम – वास, असुरों के प्रकोप से वंचित रह न सका संन्यास।

धर्म - आचरण आज वन गया सहज पुषय से पाप ; शान्ति, ऋहिंसा, सत्य, साधना वने धर्म के शाप , दावानल में भरमसात् च्यों होते सुन्दर फूल , ऋधुरों के विश्वव में होते पुषय - धर्म निमूल । मानव की नैतिक मर्यादा सुनियों के तप - ज्ञान, आज छिन्न हो रहे प्रतय में सिर के कृत समान, शिशुओं के विक्रम - सी असफत तपोयोग की शिक, मिध्या इन्द्रवात - सी निष्फत हुई मागवत सिक।

श्रपुरों की निर्वाध शक्ति के सम्मुख श्रात्म – प्रवाद लगता जीवन से उन्मुख कुळ श्रवलों का उन्माद , देवार्चन लगता शिशुश्रों की लीला – की – सी भ्रान्ति , दुर्वेजता के धर्म दीखते सत्य, श्राहंसा, शान्ति ।

हेस धर्म - पीठों पर निर्मय आसुर अत्याचार, ऋषि - मुनियों के पुरव पृत्त पर उनका काल - कुठार, 'मनोआन्ति सब धर्मे कदाचित' होता यह सन्देह, 'आत्मा है सन्दिग्य, सत्य है केवल बल औं देह।'

असुर अनाचारी के सम्युख धर्म मॉगवा नीर, आला भी असहाय छोड़ती भग्न देह – प्राचीर; जह दन जाते देव, अधुर पर कुविउत होते मन्त्र। ईरवर क्रुम, सुप्त, तज भू पर सुक्त आधुरी तन्त्र।

अनाचार अवलोक अविन पर अधुरं। के निर्वाय , स्मा – अरीचिका – सी लगती है आल्प-तत्व की साथ , क्वालामुखियों के तर्पण – सा लगता धर्माचार , गगन – कुपुम – सा मोद्य दीक्षता, सार यही ससार !

तपोधनी मुनि बृन्द अनेकों नित असहाय समान दीन – हीन सहते अपुरों के जास, घात, अपमान, हो असमर्थ आत्मरक्षा में अपरेश करते हेह, धर्म, कर्म, बत की रक्षा में देख मीति सन्देह। कितने योगी यती सुष्टि का त्रत्वकर उपसंहार, जान अप्तुर के उत्पातों का एक सात्र प्रतिकार, अन्त्य समाधि – सिद्धि से करके वित्तय प्रकृति में प्राया, स्थाया – कल्प होगये, ब्रह्म में होकर अन्तर्धांत।

कितनी शापस - कन्यार्थे हो भय से अति अभिभूत सिद्ध धारणा की वेदी से करके अभिन प्रस्त, हुई सती के तुल्य धर्भ की वेदी पर बलिदान; हुये विरुद्ध विकल्प विश्व में आज धर्म औं प्राण।

सुनि – कन्याओं को दुष्कर है आश्रम में परिचार, सुख रहे तरु – पशु आश्रम के पा न उचित सत्कार, धन – बाला – सी पत्ती प्रकृति में कर स्वच्छन्द विद्वार, खान असूर्येपस्यायें वे बनी बन्य कर द्वार।

वन रहे व्यवन आश्रम के, सूल रहे व्यान; भस्म कर रहा तपोवनों को भव वावानि समान, कर्वम मय हो रहा मनोहर स्नान—सरों का नीर, कमल हुये वच्छिल, सरों के अब्द हो रहे तीर!

जटान्ट - से होमधूम की शिखा दूर कर कर्य, दीड़ दूटते अधुर, हिस्र पशु यथा देख निज भस्य, धर्म - कर्म हो गया कठिन को दुष्कर जप, तप, याग, आज ज्ञानियों को निराग से भी हो रहा निराग

मनुज लोक में आज मिट रहे सभी धर्म संस्कार रोष रह गये पशु दीवन के धर्म और ज्यापार एक धर्म रह गया किसी विच वेच धर्म ध्यो मान वीवन का निर्वाह, बचा कर अपने दुर्लम प्राया। मानवीय गुरा भूषण सारे छाप्तर ले गये छीन, मजुज रह गया फेबल पशुवत् मानवता से हीन, सुनि - वासों में शेष रहा कुछ दवी आग का अंश कर सकता है कभी नाथ! वह छास्रों का विव्यंस!

देवलोक की दशा देखकर नीचा होता माय, हुये सभी वैभव विलीन हैं धर्म कीर्ति के साथ, हो निराश तब शरण पद्मारे पराक्रमी छुरनाय, अकथनीय हैं प्रभा ! असुर के क्सातों की गाय!

असुर - अती से करके रख में युद्ध अनेकों वार, विक्य देवसेना विक्रम कर चुकी सभी विधि हार; देव और दिग्पालों से सब चिर वैभव के रल झीन, कर रहा असुर दासता के शासन का यल।

रक्तेशमा सहित ऐरावत ऋर्पित कर सुरराञ्च सत्तकारवत् वज विक्रुरिटत हिने खड़े वे आज , समरावती पुरी दबड़ी – सी स्नी पडी विशाव विवश वन्दिनी सदश शाची भी काट रही गिन काड़।

वक्ष मेंट कर दिन्य अरब निज त्याग आस्म विश्वास लिये कुएडलित फीए-सा कर में आत्मकण्ड का पारा; रुजड़ गई अलका, कुवेर ने अर्पित कर निज कोष, गदा सहित कर लिया रंक की पदवी से सन्तोष।

यम ने रत्न - इंग्ड अपिंत कर छोड नियम निर्वाह, होकर विवश अराजकता से, शासन का उत्माह त्याग दिया, नर हेतु खोलकर संयमिनी का द्वार असुरों ने ले लिया घरा पर यस दूनों ना भार। ष्यपुरों का आतंक छा रहा बन रिव का नीहार शोिखतपुर में सूर्य न सकता किरणों अक पसार, जिवने से बस अप्रुर सरों में होता कमलोन्मेष केवल उतना ही करता है तप विस्तार दिनेश।

खिल कलाओं से करता है सेवा नित राकेश, केवल शिव की शेखर गिण-सी एक कला है शेव, निशाचरों के दुष्कृत्यों में करता पूर्ण प्रकार, शोधितपुर में सुधा – बृष्टि का है केवल अवकाश।

फूर्लों की चोरी के भय से गति-अवरुद्ध समीर, मन्द मन्द शीतल बहता है मानों घरे उशीर, असुरों के भय से प्रहरी – सा रिच्च कर उचान ज्यक्षन – बायु से अधिक न गति से बह सकता प्रवमान।

मानों चस अनेय तारक का हुआ काल भी वास, विपर्यस्त - सा हुआ काल-कम, ऋतुओं का विन्यास, फूलों के संवय में तसर छोड़ काल पर्याय, हुआ सतत च्यान-पाल - सा ऋतुओं का समवाय।

सरिताओं के मिस असुरों से लेवा जीवन दान अमुरराज के हित रत्नों का करता निव निर्माण, असुरों के घोता पद सागर निज मर्यादा छोड़ अन्तस्ताप दग्ध बढ़्धा – सा करता करुणिम कोड़।

स्थिर प्रदीप – सी सक्काल मिएयाँ करके मेंट ललाम , वासुकि प्रमृति मुनंग निशा में नित व्यसुरों के धाम आलोकित करते, सेवक – से उन्नत मोग पसार मिएस्सलन के मय कर सकते तनिक न फए-संचार। कल्पद्भुम के कल्पित भूषण कितने बारम्वार भेज दूत द्वारा, तारक का कर बहुविध सत्कार, इन्द्र चाहते दुष्ट ऋग्नुर को करना निज अनुकूल सदा अपेचा अनुभक्षों की करते गीरव मृत्र।

. इस प्रकार आराधन से भी होता अध्यर न तुष्ट, ग्रुश्रूषा से नहीं, शकि से सीघे होते दुष्ट, दुर्वलाता के दृष्ट सदश कर ग्रह्मा सभी उपहार कर अनन्त उत्पात कर रहा अगिमृत अत्याचार।

देव - लोक का सब सुख वैभव हुआ स्वध्न - सा लीन , सत्व - विभव - पद - वंचित होकर हुये देवता दीन ; मूल सभी वल - विक्रम अपना और विहार - विलास सेवा करते सब बन्दी - से वन अक्टरों के दास।

धर अधरों पर अवृत, क्या में कल्पकुष्टम के हार नन्दन वन के कामकुंत में करते मुक्त विहार, वे बन्दी पुर - वृन्द विनत - मुख अधुरों के आधीन चनकी पद सेवा में रहते विवश अद्दर्निश लीन।

वित्रश वन्दिनी धुर बालाये दवी भीति के भार, तेकर चामर – व्यजन कुधुम मं हाथों में धुकुमार, रोक हृद्य – निरवास नयन में भरकर निरचल नीर निद्रातीन अधुर – पतियों पर करती मन्द समीर।

देवों का प्रिय सला, इन्द्र का अनुमहीत अनंग होकर सज्जित नित सन्ध्या में रतिबन्ती के संग, असुरों की प्रकाम परिचर्या करने विविध प्रसार जाता है त्रिभुवन का करने कुछ अलस्य उपनार। हुआ अमृत सेवी देवों का जो हालाहल काम शोशितपायी असुरों को वह हुआ अमृत अभिराम, योवन – रूप – शिला में देकर रक्त – मांस का ह्व्य करते असुर नित्य संवर्धित शक्ति, तेज, वल नव्य।

श्रमरावती वनी श्रमरों के हित ही कारागार, लेकर शरण स्वयं बन्दी हो और वन्दकर द्वार, निर्वासित से काट रहे दिन सुर गण किसी प्रकार भूल गये नन्दन स्पवन के वे स्वच्छन्द विहार।

आर्द्र एगों से निज द्यितों की दशा निहार निहार, देव वालिकाये विरागिनी त्याग सभी ऋहार, आंस् की सुक्षमाला से पलकों में ही मौन सुक्ति हेतु कर रही निरन्तर निस्त मन्त्र जप कौन।

अन्तरिक्त में भी अधुरों के उत्पातों की भीति, कुियठत कर देती देवों की अवनालोकन प्रीति, ग्रुफ खगों – से अन्तरिक्त में भरते नित्य उड़ान किन्न – पक्ष पद्यों से निश्चल रहते आज विमान।

नन्दन वन के बीथि मार्ग वे जिनमें अगियात बार वेब – मिथुन करते थे निर्मेष मनमानी मनुद्दार ; कामद कानन के सौरममय भुन्दर क्रीड़ा कुछ चिर यीवन आनन्द भोगते जिनमें निर्जर – पुछा ;

मुक्त मराखों से करते थे जिनमे नारि निहार देव – मिशुन, नन्दन कानन के ने कुम्रुमित कासार; शून्य हुये. मानों सुरपुर को गये देवता त्याग श्रथना सहसा हुआ भोग से चनको पूर्ण निराग। यदि किञ्ञर गन्धर्न कदाचित् कोई कहीं अजात प्रकृति विवश निश्वास सहश भी भर उठता था तात, हो जाती यदि सहसा पद से नूपुर की मनकार सिद्ध प्रेत से प्रकृट वहीं पर होते अपुर हजार।

यदि किञर कुमारियाँ कोई देख शान्ति अनुकूत, बन्धन की ज्याकुलता से सब पिछले अनुभव भूल, आं जातीं चया भर को करने सर में बारि विहार करते त्रसित प्रकट मकरों – से हो दे महदाकार।

यदि गन्धर्ष – मिथुन मोले – से कोई किसी प्रकार, ज्ञाजाते ज्ञानजान विपिन में करने सान्ध्य विद्यूर, तो स्वामी को बांच बृज्ञ से पशु – सा परवरा दीन के जाते नृशंस बाजा को निर्यातन हित हीन।

कहीं दूर से खिद विलोकते कोई रूप सलाम, तो हो उठते भूखे पशु – से अधुर वृन्द उदाम; हो उन्मत्त दूर से ही कुळ फर उठते किलकार, अधुर – रागिनी – सी अलामते कुळ ग्रुषि सर्व विसार।

किन्नर भी गन्धवे गर्लों के नहीं सुरत्तित वास, नित्य श्रसुर उन्मद हेते हैं बन्हें विविध विध त्रास, कन्याओं की लाज, कुलों के मर्थादा श्री मान हरते बस से दुष्ट दिसाकर खुल बस का श्रमिमान।

सुनकर कन्याओं का आतुर करुणा पूर्ण विलाप हेल हेन, किजर, गन्धर्में का टारुण सन्ताप, स्वर्गे नरक – निर्यातन – सम है और ध्रमरता शाप। हये उदय किन किन जन्मों के आनिसर्ग सब पाप। श्रस्तु त्रिलोक त्रस्त है उसके क्यातों से हाय ! श्रमुर – विजय के हुये हमारे श्रसफल समी उपाय , जैसे सन्निपात कार में जब वहे त्रिहोष विकार सारवती श्रीषधियाँ भी सन्न हो जाती निस्सार ।

अन्तिम आशा - विन्दु विजय का रहा सुदर्शन चक , कर न सका उसकी गति को था अब तक कोई वक , उठा पूर्णे प्रतिचात शिखा की उब्झ्वल चिक्रम ब्वाल , वना कुसुस सुकुमार कएठ में तारक की जयमाल।

कर सब व्यर्थ उपाय सभी विघ होकर पूर्ण हतारा, ष्ट्राये नाथ समीप आपके लेकर अन्तिम आरा; चेनानी का एक आपसे लेने को वरदान, सुरमेना का करे वीर जो अन्तिम विजय प्रयाण।

कर संगठित देव सेना में भर नृतन उत्साह, करे नयन जो अन्तिम उसका विजय गर्व की राह, जिसे पुरस्कृत कर शोंग्यतपुर जीते देव समाज, असुर – वन्दिनी जय – बच्मी को ले खीटें सुरराज।"

वाचस्पति के वचन - स्नोत का होने पर खबसान, संजीवनी अस्त - कासी से बोले तब भगवान. च्यों मसूर के सन्द्रघोष से होकर द्रवित तुरन्त सरस श्रीर सम्भीर नाद से बरसें चतुर्दिंगन्त!

भीरे ही वर के प्रभाव से अधूर हुआ दुर्जेंब, तप की शन्ति हेतु ईश्वर को है कुछ नहीं आदेख, कर रदम तप आसुर मेंटता तीन लोक का नाम वर ने शान्त कर दिया जैसे मुक्त मोग से काम। सेनानी की बत्स! तुम्हारी यह आकुल क्रमिलाव, होगी पूर्य अवश्य, न तुमको होना उचित निराश, किन्तु न ससके सम्मव हित सम उचित सर्ग व्यापार केवल सर्ग क्रिया में सम्भव नहीं बत्स! प्रतिकार।

श्रीर विष्णु भी पालन में रत सीमित इसी अकार, कर सकते हैं केवल शिव ही दुव्टों का संहार, बस कुमार को झोड़ न कोई श्रीशंकर से जन्य कर सकता दुर्थि असुर का श्रीममन रहा में अन्य।

आदि शक्ति का पुर्य पार्वती अवनी पर अवतार, वही तेज को श्रीशंकर के सकती केवल धार, शक्ति और शिष के संगम से सम्भव दिव्य कुमार कर सकता बनकर सेनानी तारक का संहार।

बत्स ! तुम्हारी दुर्बेतवा है केवल नित्य बिलाम , " तप – संयम के बिना शक्ति का होता निश्चय हास ; बिना शक्ति के शिव रक्षा में शिव भी नहीं समर्थे बिना शक्ति – साधन असरों से संगर करना स्वयं।

तपःपूत शिव - शिक बीज से ही उत्पन्न कुमार, कर सकता है असुर ताप से अवनों का उद्धार, अतः पानंती के प्रति शिव का जायत कर अनुराग करो सिद्ध निज इष्ट, चित्त से दुवैतता सव त्याग।"

वत्सुक देवों को आशा - सा देकर यह बरदात , नम - बाणी के तुल्य हो गये ब्रह्मा अन्तर्धान , कर मन में कर्त्तव्य समाहित ले उत्साह नवीन आये अपने वास देवना साधन - चिन्ता - लीन !

## सर्ग ५

मद्न दहन

बैठे थे निज राजमनन में देवराज एकाकी, विनत भुवों – सी विरी माल पर रेखायें चिन्ता की, असमंजस – सा मीन अनिश्चित था आनन पर ज़ाया, कौन कल्पना – सूत्र अलचित मन में सूच्म समाया।

महात का धरदान स्मरण से था मन पुत्तकित करता, दुष्करता से कार्य चित्त में बहु चिन्तायें भरता; इस मकार द्विविधा में आकुता वे सुरराज विचारे विरन्नम में भूव – दुल्य सवन में तब आचार्य पथारे।

चठ आसन से जोड़ युगल कर गुरु को शीश फुकाया, अधिक समादर सहित निकट ही आसन पर बैठाया; रह कर कुछ क्या मौन यत्न से अधर इन्द्र ने खोले — 'क्या आदेश आपका अन्तिम"? वचन कर्यंचित् बोले।

चक्रवात में शान्त वृष्टि - सी छर - सभ निर्मेत्त करती , छद्वेजित अन्तर में श्रद्धा शीतलता - सी भरती ; शान्त, धीर, गम्भीर भाष से गौरवसय कल्याणी बोले अभिमुख हो मुरपति से गुरु वाचस्पति वाणी --

'राजन्! सेवा – इरास आपके चर बद्मुत कौरात से , बचकर असुरों के बन्धन से ज्ञान, युक्ति, गति, छत्त से। मक्त – अप्सरा – गया युगपत् ही समाचार यह ताये तथ कर रहे अस्तराड शैल पर शम्मु समाधि सगाये।

पिता हिमाचल के निदेश से नित पार्वती पुनीता, सेवा भी उपनास कर रही, किन्तु काल वहु नीता, शिव का तन्मय तेन, मिसपुत गिरिजा की चृति भारी, संग गर्यों की आकुताता के वड़ते बारी वारी। श्रनायास गुरू कार्य न होते यही समक मैं पाया, साधन का संकेत आपको करने केवल आया, श्रयस्कान्त से हो संकता है आकर्षित जड़ लोहा, किन्तु आत्मवश- योगी का मन कत्र माया ने मोहा।

फेनल एक उपाय दृष्टि में आता प्रभो । इमारी, कर सकता कुछ कार्य युक्ति से काम कामगति-चारी;" इतना कह गुरु गये, इन्द्र को छोड़ विविक भवन में, किया मदन का स्मरण इन्द्र ने आतुरता से मन में।

मनोवेग से शीव मनोभव मानों मन से आया, होकर प्रस्तुत कामदेव ने सविनय शीश सुकाया, कर सहस्र हग से खिमनन्द्रन अन्तर के बादर से आसन का संकेत हुन्द्र ने किया समुस्थक कर से।

श्रादर, स्तेइ, इत्या देते हैं अवसर पर ही स्वामी, प्रमुश्रों का प्रसाद होता है सदा प्रयोजन गामी, इससे ही इतक्कर्य भूत्य हो, नेवा पर वांत जाते; बोला काम इताथे मान से गर्वित शीश मुकाते —

पूर्व अनुप्रह प्रभो ! आपके कर आवृत्त स्मरण में; सेवा का उत्साह निर्न्तर उनके सम्वर्धन में, श्रहोभाग्य विश्वास – कृपा का हुआ पुनः में भावन श्राह्मा हो, क्या कार्य आपका कहाँ आज में राजन!

विदित , आपको पूर्व काल के मेरे विक्रम मारे, मेरे बल से नाथ! निरन्तर सुर, नर सुनि सब हारे, मेरे विक्रम – कीर्वि सदा से काज्य – शास्त्र मय कहते. कीन आपका कार्य अमाधित प्रमो! कान के रहते? धमें श्रापका रत्त - इय्ह - घर सेवक चिर अनुगामी करता है त्रिभुवन में मय की कठिन व्यवस्था स्वामी! संयमिनी के शासन - मय से नर - ग्रुनि तथ - त्रत करते, श्रद्मानी नर - श्रमुर श्रन्त में धर्म - कर्म - फल मरते।

अधुर - विजय की जय-जस्मी - सी शची धुमग कल्याणी, करती सेवा स्तेह - धुरति से अमर सोक की रानी; नित्य नवीन विलास मोद के साधन श्रेष्ठ सजाती, काम - प्रसाद हेतु अप्सरियाँ गीत मनोहर गाती।

कामचेनु भी कल्पद्रम मे रत्न आपने पाये, काम कल्पना से जो देते सब पदार्थ मन भाषे, उच्ने:श्रवा भीर ऐरावत शाहन दिव्य भुषन में, आजकापति का कोष समुदात सदा इष्ट साधन में।

काम - प्रसाधन काम आपका करता नित तन - मन से, होती र्रात कुतार्थ नित रित के रंजित आराधन से, छुर, नर, असुर तीन कोकों में ऐसी कौन कुमारी, होती जो न आपकी रित पर अन्तर से बितहारी।

अर्थ कीन सा काम्य आपके लिये नाय! त्रिमुचन में! कीन कार्य दुःसाच्य आपके सहज कामना – च्या में!! धर्म, अर्थ की काम समाहित विसके चिर जीनन में, होती सहज समागत असके मुक्ति सदेह चरण में!

तप - वैभव - सा प्रमो । आपने यह उत्तम पद पाया, ऋषि मुनियों को सदा विमोहित करती जिसकी माया, मुख वैभव की चरम कल्पना मानवता - के मन की, हुई सर्गो में सत्य आपके, बन सीमा साधन की। वृत्र, पुलोसा, पाक श्राटि वहु श्रसुर श्रापने जीते, वष्र श्रमोध श्रापका करता सदा सभी मन चीते, कौन श्रकल्य कामना सहसा मेरे श्रात स्मर्ग्य मे दिदत हुई प्रसु । पूर्ण काम मी श्रात श्रापके मन में?

यदि कोई राजिष यज्ञ जी गुरु तप के अध्यासी, हुये आपके दुर्लभ पद के वैभव के जभिलापी; तो यह मेरा पुष्पवाण ही प्रसो । एक ही क्या में उनको तप से स्त्रतित करेगा कर प्रहर्ष तब मन में।

धर्मे, अर्थ की काम मोत्त का साधन कोई प्रायी, कर सकता वन शत्रु आपका क्या नितान्त आज्ञानी, विना आपके आराधन के कोई ऋषि सुनि ज्ञानी कभी सिद्धि में सफल हो सका तपत्रत का अधिमानी?

कौन आपके आराधन के बिना त्रिटिव के स्वामी! हुआ पुनर्भव की पीड़ा से मुक्ति मार्ग का कामी, तो स्सको चिर वद्ध करूँ मैं नाथ एक ही क्या में, सुन्द्रियों के इध्टिपारा के सृदु अभेख बन्धन में।

देवराज का समुचित विधि से विना किये धारायन । कीन कर रहा मृद् विश्व में धर्म, अर्थ का साधन ; शुक्र नीति से भी शासित वह, मेरे नय के वल से होगा नदी तटों – सा खिएडत नाथ! प्रवाह प्रयल से ।

चौर काम के अनुकर रहते कौन नाय ! त्रिभुवन में , कर सकता है काम - कामना अपने मानी मन में . प्रथम - राग- सी बिना आपकी प्रीति - प्रतीति दिखाये ; प्रयो ! आपकी अनुकल्या में इप्ट समस्त समाये । विश्वामित्र आदि कितने सुनि ईर्ब्या कर इस पद की सग्न हुये सुद्सुद् — से लहरों सध्य काम के नद की, होकर इससे सीत न जाने सात्र सोच के कामी, कितने सुनि तज स्वर्ग कामना हैं शुक्र के अनुगामी।

नाय! आपके ही प्रसाद से ते कुसुमायुव कर में केवल रति – मधु – सहित कहाँ मैं विजय त्रिलोक प्रहर में , अन्य धन्यियों संग समर है मेरी कौतुक खेला, कहाँ पिनाकपाणि हर को भी विज्ञतित नाय! अकेला।"

युन सनोज के बचन मनोरम खोज पूर्वे गर्विते बाब्बित विक्य बिरोप देश में साहस युक हठीले , नये खोज - उत्साह इन्द्र के डर में सहसा जागे , हुआ सहल साकार भविष्यत भव्य हगों के आगे।

एक से एठा सबक्ष द्विगा पद पाद - पीठ पर देका, बोले द्वित बचन न्योम में गूँज चठी क्यों केका, भावित सभा में एक अनोबी उत्प्रकता - बी आई, क्यान - मुलों में दी आशा की रेखा सहज दिखाई --

"सखे ! हुम्हारे पूर्व - पराक्रम हमें विदित है सारे , श्रूषि, ग्रुति, नर, ग्रूर, श्राध्य समी नित मन में हुमसे हारे , वज और तुम साधित करते कांचा सकत हमारी। वज्र विक्रुप्टित ग्रुनियों पर, गति पर निर्वाध ग्रुम्हारी,

तुमसे बढ़ कर कौन इमारा है मनोज हितकारी, सले। तुम्हारे लिये विश्व में कोई कार्य न मारी, आज परीचक बन कर आया आपत्काल हमारा, होकर सफल छतार्य बनोगे, है विश्वास तुम्हारा। श्राल होगथा स्वतः सिद्ध यह तुम हो श्रान्तर्यामी, श्रमी पिनाकपाया शूली पर सखे! मनोर्गात गामी पुष्पवाण की गति - श्रमता के विज्ञापन के द्वारा किया स्वयं स्वीकार कठिन भी तुमने कार्य हमारा।

कार्य सिद्ध कर सले। इसारा हित तुम असित करोगे। किन्तु साथ ही तुम त्रिलोक की विपदा विषम हरोगे, होंगे नित्य कृतज्ञ तुम्हारे ऋषि, मुनि, सुर, नर सारे, होगे मुक्त दुष्ट सेवा से तुम भी मंग हसारे।

तुम्हें विवित है त्रस्त कर रहा तारक क्यों त्रिसुवन को , किया कलंकित, दिलत सुरों के गौरवमय जीवन को , वार वार कर युद्ध अपुर से बन्धु ! देवगण हारे , बन्दी बन तारक की सेवा करते विवश विचारे ।

स्वयं स्वयंभू से वर पाकर वह दुर्जेय वना है। वह निर्वाध डपद्रव करता नित्य अभीत – मना है। अतः प्राप्त कर ब्रह्मा से वर अभी देवगण आये। एक अपूर्व यता में हमने पूर्ण मनोरय पाये।

भर्च के दिव्य तेज से सम्भव तेजस्वी सेनानी, पाकर होगी विजय – गामिनी सुर – सेना 'कल्याणी; नहीं किसी से सम्भव है यह दुष्कर कार्य सुरों का, एक मनोभव कर सकता है इण्ट समस्त स्रों का।

मझा का निदेश हैं केवल एक हिमाडि जुनारी सपस्तेज, से पूत शक्ति युत, अन्य न कोई नारी, है समर्थ औं शम्भु – तेज के घारण की अधिकारी, कर सकती है वहीं निवारण विषद् समस्त हमारी। सुना अप्सराओं के सुस्त से इसने वह गिरिवाला लिये हृद्य में त्योयोग की अन्तमती जयमाला, पित नियोग से दीर्घ काल से लिये कामना वर की । परिचर्या कर रही स्थाया – से समाधिस्य शंकर की ।

सखे ! विश्वजित् कामदेव - से बीर बन्धु के रहते, रहे देव अपमान अनेकों व्यर्थ आज तक सहते, देव कार्य के हेतु शीव्र तुम करो प्रयाण प्रतापी, कार्य सिख हों, देव मुक्त हों, नव्ट असुर हों पापी।

है त्रिलोक का कार्य बदिए हैं याचक वन्धु हमारे, होंगे नित्य इतज्ञ देव, ऋषि, सुनि, नर किसर सारे, देवों की जय और तुम्हारा यश त्रिलोक में होगा, होगा जय से पूर्ण हीन जो मोग सुरों ने मोगा।

वीर विश्वजित् ! स्वयं विजय-सी रित सहचरी तुम्हारी, श्रीर सखा मधु नित्य तुम्हारा विक्रम - सा सहकारी, तेज नित्य निर्वाध हज्य श्री पवन नमुद्ध श्रनल - सा बन्ध ! तुम्हारा विजय गमत हो पूर्व कार्य से फल-सा।"

सुनकर इन्द्र निवेश गर्व से पुलके अंग मदन के, हुआ प्रकट उत्साह ओज से उसके दर्भ-वचन के, "नाय! धर्म का यशोगान है नम-मण्डल में छावा, और अर्थ की कीर्ति विश्व की मनोमोहिनी माया;

मोक्ष अनिवर्षनीय, विपुत्त पर उसके गान वचत में , वाणी में हैं मुक्त अन्यथा को निवद्ध वन्यन में ; किन्तु काम की तो ऋतार्थता – केवल कृति में स्वामी अत. विलक्षित श्रिधिक वचन में प्रभु का चिर अनुवामी।" विनत शीप से क्रप्ट - हार - सा सादर वृत्र-दमन का करके प्रहरण निदेश, काम ने साँगा मान गमन का, ऐरावत के चिर ताड़न से कर्करा उन्नत कर से अग स्पर्ध कर विदा काम को दी प्रहष्ट अन्तर से!

ते झाया - सी संग रितमती ससी सहचरी प्यारी, भी मध्-सा प्रिय ससा संग ते अपना निर सहकारी, कर ततु भी बित देख-कार्य की पूर्य-सिद्धि का कामी, इर आश्रम को चला वर्ष में काम मनोगति - गामी!

मूर्त करुपनाओं - सी रंजित वर्ष मरे यौवन की, रुचिर कामना - सी आशा के राग भरे जीवन की; क्यों राका में दीम स्रोत की चंचल वाल तहरियाँ सोम संग. स्यों चली काम के संग अधुत अप्सरियाँ।

जिनके भू विज्ञास पर होते इन्द्र - बनुष विव्हारी, अप्टरियों की ले अनीकिनी कुसुमित कार्स क - धारी, सेनापति-अन्त्री - से स्पु - रित - संग मनोगित - गामी, चद्दा सर्शकित काम शिखर पर शम्सु-विजय का कामी।

संयमियों, विरक्ष युनियों के तप – समाधि-साधन में बाधक निज प्रतिकृत प्रकृति से, उस पर्वत कानत में बीर मनोमव के प्रमान के पूर्व – साव – सा छाया, कर बसन्त विस्तीर्ण रसमयी अपनी मोहन साया।

हिमागिरि के हेमन्त - शीव में सघुर उज्याता भरता, कानन के स्वच्छन्द पवन को नर्म - मर्म - मय करता, चिर श्रतुसुष्ठ निज मकर - श्रक का वन कर पुरःप्रगामी, त्याग दिस्या दिशा बना रिव दिशा उत्तरा गामी। समय ध्वतिक्रम कर प्रिय रिव के दूर गमन से दीना, मरती विरहोच्छ्वास अनिल में दिग् दिश्णा मलीना, हिम विजिहित नर्भद वन जीवन स्पर्श – सहन प्रावकारी कि चला मधु – रस – स्रोतों में मधुर कामगति-चारी।

किस रस से संजीवित होकर बगी प्रकृति पापाणी, संवेदन से हुये समुत्सुक जग के आकुत प्राणी, पंचतत्व के त्रिगुण - विनिर्सित रस से अंचित जग में, शब्द, रूप, रस, गन्य, स्पर्श में जगा राग रग-रग में।

इन्त्रभनुष के साम रंग के बहु विध सम्मेलन में भागी के शुचि सम स्वरों के अयुत एप - वन्धन में , सरस राग वस एक अलिशत आत्मा-सा वा छावा, फैल रही थी लक्ष रूप में दसकी मोहन माया।

नष प्रवात के पत्र - पुद्ध से संयुत शोभा वाले, मदन वाद्य - सी मंजरियों से पूर्व नवीन निराले अस्त्रागार समान काम के वने रसाल रसीले, अस्त्रों की मंकार सदश ये गुखित अमर इठीले।

फिन्नरिये। के नूपुर - शिक्षित गुश्चित सृदु चरणों के दूर स्पर्श संकेत मात्र से, गिरि के नग्त बनों के श्राबिल श्रशीक पर्जावत होकर पुष्प राशि से फूले । पाकर नयन प्रसाद शोक सब जग के प्राणी भूले।

नथल अप्सरा वालाओं के सिस्मत आलोकन से होते कुरवक कुमुम वनों में विकसित नव बीवन से, क्रीड़ामयी कुमारी – कुल की लीलागति से हिलवी सिमीत-लतिका-सी बाल विलक्त की कलिकाओं से सिलवी। फहर रही थी हम - श्रंचल में चंचल मीन - पताका, फैल रही थी गिरि कानन में वासन्ती मधुराका, श्रमिसारों के संकेतों का श्रन्वेषण - सा करतीं इन्धुमित कुखों में दूती - सी किरणें कान्त विचरतीं।

शिशिर - शीत से भीत घरा के गर्थ-अंक में सीते, यौधन के सद्गम - अंकों - से बीज अंकुरित होते, नव वसन्त के मधुर पवन के मृद्ध नर्मद स्पर्शन से रोमांचित हो रठी घरा भी किस रस - संवेदन से।

जड़ पर्वेत भी हो सजीव – से सरस-राग-रंजित – से पल्लाब वृत्त के दीर्घ हगों से देख रहे बिस्मित – से इन्छुमोद्गम से रुचिर कान्तिसय शोधित रम्य बनानी; बासक-सज्जित प्रकृति कर रही किस प्रिय की खगशानी।

सीन इसीन कामिनी – सी निज गृह के अन्तः पुर में, आस्त्र-इस्त में क्रिपी कोकिसा दास प्राय – से धुर में, पंचम स्वर में कयुठ चीर कर गीत प्रेम के गाती, निभूत पंचरार कामिनियों के दर में सहज जगाती।

क्कुप्रिमित कुर्खों को गुखित कर पुखित श्रमर हठीते, सूम रहे ये मद से उत्पद तरुणों - से गर्नीते, सरस काम - सन्देश हृदय में नद पुष्पों के घरते, तीवन के सीन्दर्य - सर्ग के गान पवन में मरते।

कर्ण - मूल में मृदु शिरीप के कर्ण-फूल रुचि घारे। को मयूर की वर वेणी में चित्र - प्रमृत भवारे. घार तिलक का तिलक माल पर, शोभा से गरीन कुमुमों के कामरण अंग में घार विचित्र सजीते भ्रमराकुल इन्दीवर – हग से, मुग्य रूप से श्रपने, करती नयन – प्रसाद, हगों में रचती रंजित सपने, कर श्रान्दोत्तित छर, निर्मार के मुकाहार हिलाती, भ्रमरों के नृपुर नि.स्वन से माथ प्रधुत जगाती,

कुछुमोद्गम से कान्तिमती क्षि - रूप - क्योति से स्नाता विकसित चौबन के धैमन से विस्मित - सी अभिजाता, धवांकुरों - सी आपाण्डुर - मुख, कुछुमों में मुसकाती, नव बसन्त की श्री हृदगों को क्षम - विमुख्य बनाती।

रस से संज्ञुत प्रकृति हो रही स्तेह-स्वजन में जीना, गुष्ठित मन्द पवन के स्वर में मध्र काम की वीया, कुसुम-गन्ध से पूर्ण गन्ध-वह के सुदु मन्द वरया में, उमड़ रहा रस - क्षोत क्मंगे भरता सबके मन में।

हुये अनेतन सी चेतन — से स्टुक संवेदन से, चंचल हुये चेतनों के सन — नयन काम — केतन — से, पुष्प — वाया ते रितवन्ती के सिहत सदन जब आया, इन्हों की अनुसाव क्रिया में प्रकटी रस की साथा।

एक पात्र में मध्र इन्नुम के मधुप - मिथुन मधु पीते, भूम भूम कर मुक्त पवन में करते सम्पुट रीते, घोत रही रस के संजीवन स्वर ऋज्ञात श्रवण में गुँब रही रस - पूर्ण रागिनी वनके सधु-गुझन में।

मर्भ स्पर्श से भीलित - नयनी इरिएी वाम - नयन में , मृदुल शृंग से फुष्एसार के कीमल कएह्यन में , जीवन का रस - भाव प्रकृति के पट पर श्रंकित करती जीवन की रसमयी कला के साव हृदय में भरती। क्रभं - निमीलित - नयन द्वार , पर बैठे । गिरिं - गहर के सहंलां रही सिंह के फेसर कोमल कप्ह करकें वाम - नयन से मुग्व सिंहिनी सालस वृम्मां - शीला । करती थी क्रव्यक भाव से व्यक्त प्रस्त्य की लीला ।

चन्मद् शिखरं समान निकल कर पर्वेत के कानन से गल च्यो करिया कीड़ा करते सर में मोहित मन से, कमलं - रेयु-रंजित जल देती करिया गज के मुख में, तोब शयक सें कमल प्रिया को देता गज रव सुख में।

चपेलं तरगों में सिरतायें हृद्य - उमंगें मरतीं, शैलों कें उसत बचों का स्नेहालिंगन करतीं, तन्यंगी सितिकायें चंचल वधुओं तुल्य नवेली, कियट तरुएं नरुषों से करती योवन की अठलेली।

मधुर स्तेह - संगीत - स्रोत की लहरों में लहराते, नृत्य निरतं गन्धर्व - मिथुन ये तन्मय होकर गाते; नर्तन - मुद्रां में आलम्बित प्रेमालिंगन करते, आलांगों के बीचं परस्पर अधर - विचुन्बन करते।

अन्तरित्त विह्नसं था सीरम - रस - स्वर के प्लावन में, श्रान्दोलन हो उठा तपोरत मुनियों के भी मन में, उस फॉकाल मधु के प्रवेग से पूर्ण विलोक प्रकृति को सके क्यंचित् कर प्रयत्न से स्विन्धत मनोविष्ठति को।

इस रेस के विष्तव से आइत समाधित्य रांकर के गया चंचेंत हो डठे समुरसुक तीला - दर्गन करके , नन्दीरबर ने किया दूर मे वर्जन दह इंगित सं , संयम से संकुचित हो डठे गया सहसा लजित - से । अप्सिरियों के मृत्य गीत की संकृति को सुनकर भी, रहें समाधि – लीन शिव, विचित्तत हुये न वे ज्यासर भी; सनस्वियों की ध्रुव समाधि में विचन न बावक होते, मंमा के आधातों से भी शैव न कृष्यित होते।

समाधिस्य शंकर के मीलित नयन मार्ग भी तजता, आशंकित – सा काम चरण में मर अपूर्वतम त्यरता; आअम के सिन्नकट कुंत में सधन नाग – फेशर के, होकर सहसा तीन देखता रूप, तेज, तप हर के।

योग भूमिका में घ्रुव निरयत बैठे वीरासन से, करते कान्ति विकीर्य तेज की शान्त वीप्त आनन से : े अंजंगमों से जटाकूट को कत्रत अविचत बॉपे, समाधिस्थ ये शम्मु योग की मुद्रा निरयत साथे।

अन्तर्वायु – निरोध पूर्णतः कर, रत अविरत तप में , राज रहे निरुचल जलधर – से वातहीन आतप में , स्तब्ध अनिल में सुप्रसन्न औं निरुचल निर्मल सर–से दीपक – से निर्वात अकस्पित आमा से भास्वर – से।

इस प्रकार अविचल समाधि में लीन देख रांकर को , सन से भी विद्येप - करण का साहस हुआ न स्मर को , हुआ समाकुल काम भीति हे हो आतंकित मन में , सम्र हस्त से गिरे चाप - शर किस अविज्ञानित एस में ।

इसी समय इत-प्राय काम को संजीवित – सा करती अनुपम रूप – सुधा-से, सब में नव साहस – सा भरती; रूप – अर्चना – सी, शंकर की पूजा – हेतु पधारी, वन – देवी – सी शुचि सिंदायों से अनुसत शैन – कुमारी। बासन्ती कुसुमों से भूषित अंगवती श्रवदाता, रूप समिष्ट तुल्य जिसको रच हुष्या कृतार्थे विधाता; ऊषा – सी बालारुगा वल्कल दिक्य देह में धारे, रूप – सार से विनत, करों में लिम्बत माल संधारे;

रूप, शीख, सीन्दर्य, तेज से अपराजिता अनन्या, शिव – सराधन – तीन तापसी भूप हिमाचल कन्या, आध्यम की प्रतिहार भूमि पर क्यों ही सृदु पद आई, अन्तर्नयनों में शंकर के आस्म – क्योति शुचि आई।

• आत्म – लाम कर सिद्ध योग से विरत हुवे योगीत्वर , जटाजूट ख्रौ वाहुम्ब के हुवे विचंचल फएायर , स्पन्तित पक्सल पलक हुवे ख्रौ तारक किंचित डोले , वीरासन कर शिथिल वेड में प्राप्त शस्त्र ने खोले ।

गिरिजा की सिखयों ने अपने कर से बीन सजाये, पक्षव मिश्रित पुष्प रान्यु के चरणों में विखराये; जोड़ पार्वती ने दोनों कर किंचित शीश कुकाया, पत्तकों से कर स्पर्श, चरण में शिर से सुमन चढ़ाया।

'हो अनन्य पति की परिस्तिता पुर्यवती' कह हर ने , दिया दिन्य आशीप, करह का किया समर्थन कर ने , शिव के अत्य अचन सुन सुन्दर अस्तोपम मनहारी, पुताकित हुई अधीर हुए से विनत हिमारि - कुमारी।

मन्दािकनी नदी के स्वर्धिम कमल वीज की माला, श्रापेया के हित बढ़ी एक पढ तपिस्तनी गिरि वाला, स्रोत श्रपूर्व भाव के महसा खुले सर्राकित मन में । रोम रोम हो उठा पुलक से आञ्चल कोमल तन में। पूजा का उपहार प्रेम से गिरिजा की जयमाजा करने महरण, तपस्वी शिज ने क्यों ही करळ ॲन्हाजा; अनसर जान उसी स्वर्ण करके जस्य शस्मु के तनु को, धर संमोहन वार्ण काम ने खींचा कुमुमित धनु को।

चन्द्रोदय – आरम्म – काल में आचंचल सागर – से , होकर अरूप अधीर प्रमावित किंचित् अविदित स्मर से , उत्सुक लोचन स्रोल तरी – से चंचल झवि – सागर में हुये प्रवाहित ईश एक पक्ष अद्भुत रूप – प्रसर में ,

पुलकित एक अपूर्व भाव से सहसा शैस कुमारी, कर शंकुचित चारु अंगों को सब्जा से सुकुमारी; मन्द बायु से साचीकृत - सी देह सता कम्पित - सी, श्रीड़ा से विश्रान्त नयन से सही रही विस्मित - सी।

मानस का विज्ञोम यल में निग्रह कर हर वृति से करने लगे विचार विजंचल मन क्यों हुआ विकृति से ! अन्तर – मध्य अलक्य हेतु का करते वहिरन्वेषण , किया चतुर्हक चिकृत हिन्द का कौतहल से प्रेपण .

ष्ट्राकुं चित निम सञ्च पादकर सींच धतुष की डोरी, सञ्च ष्रपांग मुद्दि पर घरकर, क्षिप कर चोरी चोरी सक्षण समुखत पुष्प वाण का स्वस्य शस्मु को करने, वाम – पार्श्व के दारु कुख में देखा स्मर को हर ने।

हुआ प्रवर्द्धित तेज शस्यु के तप का देख मदन को, हुये समुद्यत दानानल — से कोमल कुप्रुम वहन को, चढ़ी पिनाक सहरा मुक्कटी से, खोल स्तीय विलोचन, प्रतय — ब्लाल — सी योग — विह्न का सहसा किया विमोचन।

"चमा ! त्रमा ! शिव !" मरुद् गर्खों की वाखी वेघ गगन को , श्रृति - गोचर, हो सकी न, तब तक व्यातातीड मदन को , मस्म शेष कर चुकी विह्न वह निःस्त हग से हर के ; व्याकुल हुये विमोह - भीति से सुहृद समाहृत स्मर के।

यदुल स्ता - सी वजपात से भीपण सहसा मारी तीव क्योति से प्रहत - इंटिट - सी रित मूर्चिंद्रत युकुमारी, जान सकी न वियोग काम का सहाहीन विचारी, विषय काल में कामिनियों को मूच्छा भी हितकारी।

दावानल का दुसह वाप — सा गिरि — कानन में छाया, मुजासे कुमुम, लता, तरु, विश्री हुई वसन्ती माया, हुये विश्वंसल जीवों के कुस खेद — ताप में वन में होकर शोक निलीन देवता दीन हुये हत मन में

किंकतेच्य विमूद भीत से सम्मुख जाकर शिव के . बोले आर्च बचन शोकातुर विद्वल वासी दिव के — "अधिष्ठान है अखिल सृष्टि का मूल काम ही स्वामी काम आपके ही स्वरूप – सा जग का अन्तर्यासी।

मदन मस्म कर हुये शिवंकर सहसा प्रतयंकारी विना काम के रह न सकेगी स्थित यह स्टिट विचारी, विना काम के हो न सकेगी साथ हमारी पूरी, निष्फल हुई स्त्राज गौरी की तप – साधना स्वपूरी।

हेकर जीवन - दान काम को कृपमा शंकर स्त्रामी ! पाणि - प्रहण उमा का करके जग के अन्तर्यामी ; तारक - वध के हेतु हमारा खुजन करें सेनानो , हो त्रिलोक की मंगलदाना शिव - संयुक्त मधानी !" शिव ने कहा देवताओं से 'सुनो स्वर्ग के वासी, आत्म रूप से काम विश्व में सदा अमर अविनाशी; जग के मंगल हेतु देह कर उसकी वृग्य विकारी, तप पूत कर विया काम को आज अनंग - विहारी!

काम - देह की ही क्यासना के सन्तत अनुरागी हुये सर्वदा अमर हीनता और हानि के भागी; जब जब चले काम - विश्रह को बना आप सेनानी, तब तब सदा पराजय रहा में असुर दलों से जानी।

काम नहीं, तप है जीवन में मन्त्र महत्तम जय का, तप से करो राकि का साधन, तप ही तन्त्र अभय का, तप से पृत अनंग काम ही जग का मंगलकारी, तपःत्रस्त शक्ति पर होती विजय स्वयं विविद्या।

कह शिव अन्तर्धांत हो गये सहसा किस निर्जन में, असमंजस – सा एक अनिश्चित आया अवित सुवन में, युन शंकर के अयन विवक्षित विस्मित देव विचारे मदन – वृद्दन से उदासीन मन निज स्वर्तीक सिधारे!

करके संज्ञा ग्राप्त बिरिहिखी रित कुररी नसी रोई , भरम नशेष खख देह काम की वसकी आशा खोई ; भर ऑखों में अशु अकेसी नागिन नसी विसलाती , सीच भूसरित केरा, पीटती कर से विद्वल छाती।

"प्रायानाथ तुम बिना विख्त में प्राया रखूँगी कैसे, काम बिना रित, चन्द्र बिना क्योत्स्वा रजनी में जैसे; यितंत्रता सहचरी आपकी खाया—सी अनुगामी, खाज वियोग ताप में होगी सती तुम्हारी स्वामी। अ

सुनकर रित का रुदन छा गई वन में घोर उदासी, करुपा से बिद्रिवित हो उठे पशु पत्ती वनवासी; चृत्य विद्दार छोड़कर उन्मन सृग मयूर एकाकी शोक सीन ये. मौन हुई ध्वनि पिक – कूजन–केका की।

सदन सहन श्रौ शन्यु गमन से विस्मित श्रौ सक्रित-सी, बर - कामना पिता की करके स्मरण शोक-प्रक्रित-सी, व्यर्थ मान निज रूप श्रौर रति, सेवा - श्राराधन को सुटे पथिक-सी रह न सकी श्रौ सौट सकी न मबन को।

सिखों के समझ सद्या जो दुस का गोपन करती, निरवासों के संग अधुजों का संरोधन करती, नारी के सयम – सागर की मर्जादा – सी धीरा, धुन कर रित का करुण रुदन वह बोली सुदु गम्मीरा।

"है स्वरूप से अमर सदा ही देवि! तुन्हारा स्वामी, बन कर आज अनंग हुआ यह अग का अन्तर्यामी; शोक न करो, करो तप तत्तर योग हेतु रित रानी, हो तप – पूत बनोगी शास्त्रव कामवती कल्याणी।

शिष के तथस्तेन से केवल मस्म हुआ तद्भ पापी, होकर फिन्सु कार्नग विश्व में काम हो गया न्यागी; एक रूप न्यापक कार्नग को शिव से ही शंकर – सा मेरे तपोरूप से रित तुम शाप्त करोगी वर-सा।"

शिष की प्राप्ति हेतु कर तप का निश्चय धपने मन में . सिंखयों के संकोच शील से लिखत वन्नी तन में ; करती स्मरण मनोब दहन औं सहसा शस्यु गमन को म्लान सुखी, नत नयन, पार्वेती चलटी मीन मयन की।

## सर्ग ६

## तपस्विनी उमा

पार्वती पिर - सवन आई लाज से ज़ियमारा, मेंट साता से छुता ने पुनः पाये प्रारा; चुम रहा था पर छुमन में सर्भ वेघक राज़, कर रही थी खास - रोधन काम - सनु की घूल।

स्तरण कर शिव का चिणिक वह रागमय हक्पात्, किन्तु चच्च तृतीय मे वह मदन का तनु-चात, औं रुपेत्ता - पूर्ण तप के हेतु दूर प्रयाण कर रहा था सतत जाकुक पार्वती के प्राय।

स्मरण कर रति का करुणतम स्नेष्टपूर्ण विलाप, हो रहा था पायती के चित्त को सन्ताप, देवताओं का स्मरण कर बदन दीन मलीन, पार्वती रहती निरन्तर मीन चिन्ता – लीन।

कौर कपने रूप - रित की विफलता कर ध्यान, नित्य करती रूप का निन्दा सहित बहुमान; नारियों के रूप का फल प्रेम - पूर्ण सुद्धाग, मरण से बढ़कर द्यित का स्थाग - पूर्ण विराग।

जागते सोते सवा ही वह करुए इतिहास, पार्वती के चित्त को रखता अतीव चवास; किन्तु पर्वतराज की कन्या वरुख अभिजात शान्ति और गम्भीरता से शी सदा अवदात।

पूछती सिखयाँ कभी भी भी इंद्र की भात , रनेह से धीरज बँघाती भी कभी सिंह मात , वैर्थ औं आशा सिहत कर ममुर नार्तानाग भव्य तपःप्रसंग से भी छिपाती निज ताप। शरद घन-से आ अचानक एक दिन उस और, कह गये देविष नारद कर कुमा की कोर चुप हिमाचल से कि "शिव हैं कठिन तप मे साध्य, सिद्धि हेतु अनन्य तप होता सदैव अवाध्य।"

भुन सखी से वह रुचिर देवर्षिका सन्देश, स्मरण कर शिव का भुरों के प्रति तपो-निर्देश; मान कर तप को सनातन सिद्धि तट का सेंद्र पार्वती मन में समुदात हुई तप के हेतु।

सफतवा सौन्दर्भ की खो हर के अनुहरूप, प्रेम, खो पति प्रेम के ही सम अनन्य अनूप। नहीं प्राप्य समाधि – तप के विना, बीवन सार, सिद्धि मन्त्र समाधि–तप धृषु कठिन खोर उदार।

धुन ससी के मुख धुता का यह कठोर विचार, जान कर तप को कठिन औं धुता को सुदुमार, वज्ञ में सर पार्वती को व्यथित मेना मात, स्नेह मससा से भरे बोली वचन अभिजात।

"वेवता करते तुन्हारे भवन में ही वास, धर्मना तुम करो घर मे पुन्नि! मेरे पास, यह तुन्हारा तन धुकोमल, तप विशेप कठोर, सह न सकता मृदु कुपुम हिम तथा आतप घोर।"

'व मा' कह मा ने किया तप से सप्रेम निषिद्ध , हुई तब से 'उमा' पद से पार्वती सु-प्रसिद्ध , स्नेह ममता से भरे श्री श्रमृत तुल्य श्रमोल विकल माता से उमा बोली मनोहर बोल — "माँ! न तप को छोड़ मुमको मार्ग कोई छीर, विश्व में तप साधनों का है सदा सिर – मीर, निसरती तप से हृद्य की निमृत मात भिक्त, प्राप्त होती सिद्धि की निर्वाघ घारण शकि।

विघाता ने किया तप से प्रथम स्टिट - विधान, किया मुनियों ने तपस् से सत्य ऋनुसन्धान, यक्ष तप के इन्य से हैं सभी श्रेय प्रस्त क्योति से तप की समात की सत्य-छवि स्टूमूत।

जी रही तप से निरन्तर यह सनातन स्टि, मातु! तप के पुष्प फल-सी निस्तित करुणा वृद्धि, प्रकृति तप से फलित होकर पालती संसार स्र्ये तप से ही रहा यह विश्व - मण्डल बार।

रूप भी जानस्य है मन की मनोहर जान्ति , देह का अनुराग केवल इन्द्रियों की आन्ति , रूप भी अनुराग केवल हैं प्रकृति के पाप , पूत हो तप से असूत बरदान बनते शाप।

सुरों को प्रमु ने स्वयं ही किया तप आदेश, तात से देवपिं ने भी किया यह निर्देश, परम साधन मानते तप को सदा से शिष्ट चिर प्रमाणित पन्थ तप का है सुमे भी इष्ट।

शुद्धता करता प्रमाणित छा तप से हेम, करूँगी तप से प्रमाणित मैं हृदय का प्रेम; प्राप्त तप से ही करूँगी कठिन मी निज इष्ट रोक, संगत्त मार्ग में माँ! करो तुम न खनिष्ट। लख सुताका कठिन निश्चय और दृढ़ अनुरोध, कर सकी उसके न पय का माँ अधिक अवरोध; सजल हुग, उर से लगा कर दिया आशीर्वाद "सफल तप तेरा बने मेरा अतुल आहाद।"

वचन में लिखित इसा ने की पिता के पास, चतुर सिखयों के बदन से प्रकट निक्ष अभिलाप; स्मरण कर देविषें का वह तपोसुल आदेश, मार अनुमति का सली से प्राप्त कर सन्देश।

रूप के साफल्य के हित छुता का अनुरोध, विचत ही जसकर पिता भी कर सके न विरोध; सौंप सिखयों को छुता का स्नेहमय संमार, ही हिमाचल ने अनुक्रा शान्त धीर उदार।

प्राप्त कर माता — पिता की अनुज्ञा समुदार, मान सबके स्नेह का मन में अमित आभार; शील से कर नत पक्षक औं बिनय बिनमित माय, पूच्य माता औं पिता को जोड़ कर युग हाथ।

त्याग कर सब रत्न भूषण राजसी शृंगार, तापसोचित वेश – भूषा हुवे पूबेक धार; हृदय में तप साधना की भर अपूर्व उमंग, स्नेह औं सीजन्य शीला धालियों के सग।

गुरु बनों से ले विद्या में सिद्धि का बरदान, पार्वेती ने किया पर्वेत शिखर कोर प्रयाण; पार्वेती की साधना की सिद्धि के परचान् हुआ जो गीरी शिखर के नाम से विख्यात। कयो फूल मुकंकणादिक रत्न सय शृंगार, दीप्त तन की कान्ति से वह रुचिर मुकाहार; निज करों ने ही समा ने किये दूर उतार, विका पूर्ण निसर्ग इति से अधिक हम उदार।

ते सखी के द्वाय से वल्कत अरुए छवि राग, रुचिरतम चौमाम्बरों का किया सहसा त्याग, अरुए वल्कत में छमा शोमित हुई अवदात घर रही राका उषा का रूप जैसे प्रात।

स्रोल वेगी शीश पर बॉघा जटा का जूट, कान्ति ज्ञानन की रही थी चॉदनी सी फूट; ले सफल ज्ञाराधना का स्नेह मच ज्ञाशीष, घर रही राका अमा को बिनय से निज शीष।

मधुप श्रेग्री से अलंकत क्रिन्ध भी अविमान चिकुर शोभित धदन करते पुक्क कमल समान; आज अनलंकत जटा का असंस्त संमार, चन रहा शैवाल – सा सुख कमल का स्टंगार,

रत्न निजटित स्वर्धं - रशना का स्वयं कर स्थाग, कठिन मौद्धी से निवन्तित किया सदु कटि भाग, त्रिगुण मौद्धी से त्रिषति में हुच्या रोम निकार, संयमित रखता उसे या मैसला का भार।

जो रहे रचते अधर पर अरुए कोमब राग, वही शदु कर कन्दुकों की रुचिर कीड़ा त्याग, कुश चयन के इतों से हो पूर्ववत् ही लाल, शंचरित करते नियम से अस – निर्मित माल। इन्प्रम शय्या पर शयत करते पिता के गेह क्लिक्ट कोमल कती से होती सुकोमल देह; राजकन्या तापसी बन वही कोमल गात बॉह के उपघान पर सोती शिला पर रात।

गये बद् रस व्यंजनों के स्वाद उसको भूल, नियम मित काहार केवल कन्द्र, फल औ भूल; क्रोड़ बहु विधि पेथे गन्धित पुष्प और उसीर या कृषा का तीप शुचि भागीरथी का नीर।

संयमित वे नियम शीला के सभी व्यवहार, वचन, दशैन और गति सव नियम के अलुसार; बचन सिखबों को, सताओं को बिलोल बिलास, इरिणियों को चल बिलोकन दे दिये कर न्यास।

पुत्रकों – से पाइगों को स्नेह – सब के साथ, यस्त – पूर्वक पाहती थी वसा अपने हाथ; घट – पयोधर में, न उनका स्नेह का अधिकार छीन सकता कमी उन से कार्तिकेय कुमार।

हाय में स्ताते हरिए। थे अस रहित नीवार, श्रीर पाते थपिकयों में पार्वती का प्यार; वैठ कोसल करतलों पर पिक्कों के युन्द वीनते नीवार क्या थे सब रहित स्वच्छन्द।

हिस्र पशु भी प्रकृत हिंसावृत्ति सहव विसार, वने दुर्वेल बन्तुओं के प्रति प्रशान्त उनार; सिंह क्षीक कृत द्वेप नैसर्गिक वहाँ पर भूल वारि पीते एक ही भागीरबी के कृत। पार्ख के पक्षी पदों के सरक्ष और अजान , नारि औं तर बन गये ये बंधुवर्ग समान ; नित्य दर्शन हेतु आते क्षिये फक्ष - नीवार , बमा की सिख्यों उन्हें देती बचित सत्कार।

च्छ उषा में, कर प्रथम भागीस्थी में स्तान, उषा – सी कर धारुण बल्कल बस्त्र का परिघान; शान्त स्वर से पाठ करतीं मन्त्र पद का मध्य। धार्चना करती धानल की कर समाहत हव्य।

तपःशीला पार्वती के पुरुष दशेन हेतु, सिद्ध, श्रापि, ग्रानि आदि आते धर्म- सागर-सेतु; अपेशा करता न नय में वर्षो-वय की धर्म, एक सिद्धाशार ही है बसे का ग्राशि समी।

अध्यरावे पार्वती का देख तप औ शील, मन्त्रणा त्राश्चवे से करती सुदूर सलील; ''त्रमर यौवन का त्रानगेल औ सासपड विलास म आन्ति है क्या? सत्य केवल तप नियम स्पवास!'

पानंती के पुष्य फता में देख अपना भाग, देवता बरप्रक निरखते नित्य तप औ याग; राजकन्या का निरखकर नियम तप, निर्वेद, स्मरण कर शिव-मन्त्र करते निज अनय पर खेद।

हुमों मे निज इष्ट फल से अतिथि सेना-तीन, और वन के जन्तुओं से पूर्व - मस्सर - हीन; शिसाओं से होम की नित कटज से बद्मूत, पार्वती के हुआ तप से वह तपोवन पूत। पुरस शिव के सप स्थल के पार्श्व में श्रुचि वाम , जहाँ भस्म हुआ कुश्चम – सा हग-अनल से काम , रच वहीं पर वेदिका स्मृति-चिन्ह-सी अभिराम , पार्थती करती महातप श्रहर्तिश अपिराम !

प्रीष्म में प्रकालित करके अग्नि खाला चार, वैठ उनके मध्य, मुख पर स्मिति खानामिल धार, विजित कर आदित्य की उच्चल प्रभा उद्याम देखती अनिमेष दुग से सूर्य को अविराम।

सूर्य के काति ताप से भी तप्त, पर अन्तान, वित्त रहा था दीप्त कातन अक्या पद्म समान; असर — से हरा थे अचंचत सुन्ध छि से मौन सुदुल बाहु — पृणाल कस्पित सात करता कीन?

भ्रुरुण संध्या में विलक्षित वदन होकर आन्त, ह्रवता पश्चिम जलधि में सूर्य मीन प्रशान्त; राजती सन्ध्या सहश करती चमा श्रुचि होम, पूर्व में होता प्रभासित सहज जलित सोम।

वृत्त स्रतिकाष्ट्रों महरा ही श्रयाचित ही प्राप्त : नीर, श्री शुचि चन्द्रमा की रहिमयाँ, पर्याप्त पारणा निधि पानेती की पूर्णत निष्काम : प्रकृति सीन समाधि – सा या तप प्रकृत स्रायाम !

निशा में धानियेष – लोचन, घाचल और धातन्त्र । पार्वेती घुव ध्यान करती देख नभ में चन्त्र ; प्रथम ध्यो धान्तिम निशा के प्रहर किंचिन्मात्र शिला पर करती शयन, कर वह विल्लियत-गात्र ! प्रचुर श्रीर प्रचण्ड रिव के इव्य से भ्रुसमृद्ध, प्रक्वित बहु बहियों से पूत श्रीर प्रसिद्ध, ग्रीष्म में तपती धरा – सो कर विविध विध – होम द्रवित होता काल – सा करुणा कलित हो व्योम।

कठिन पूर्ण तपान्त के नव नीर से अभिषिक , छोड़ती मू - संग अध्मिल श्वाम उर्ध्वग सिक ; शैलमाला - सी शिखर को चेर नीरक्ष माल बनाती हुर्गम जनों को विषम वर्षा काल।

पचम में स्थित एक ज्ञाग्य कर अधर ताड़ित त्रार्थ, औ पयोधर शिखर पर विनियत से हो जूर्थ; खदर - विजयों में स्वावित हो पार्वती के, दीन प्रथम वर्षा बिन्दु होते नामि में चिर - जीन।

सिद्ध, ऋषि, सुनि पूर्व से ही कर उटज निर्माण, विवश रिखत वास करते, त्याग चरण - प्रयाण; कर अनाष्ट्रत शिला तल पर शैल - वाला वास, कर रही तप से ज्यतीत अपूर्व चातुर्मास।

तीर्थ जता से मेघ अवस्थ तुल्य कर अमिपेक, अखिल तापस सोक की राज्ञी क्सी को एक बना, अपिंत रत्नमय कर रहे विद्युत – द्यड सौप तापस सोक का साम्राज्य अखिल अखएड।

उमा के अविराम तथ – सी वह निरन्तर दृष्टि , निविद् तम – संकुल अमा – सी रुद्ध करवी दृष्टि ; विकल विद्युत – जोचनों से निशा चकित निहार इमा के तथ की बनी साची अनन्य उदार। प्रलय घन - से धुमड़ गिरि पर गरवते घन घोर । विकता बीवों - से चतुर्विक मुखर दादुर - मोर ; मेघ - गर्वेन - प्रतिध्वनित - सा मन्द्र - घोष ग्रेमीर सिंह - ज्याघ विसीत करते, गहुरों को चीर ।

. बज्ज - सी भीपण तिहत जब कर प्रधात प्रचरह, वेग से विद्वल, रिलाये भग्न कर रातलएड, कर विकम्पित रोदसी को, लगा रात भूचाल तक्प भूपर इटती क्यों प्रलय - सक्त - माल,

घोर - तम - अज्ञान में स्थित - प्रज्ञ - सी अभाग्त , प्रवत वात्या में सुमिश - सी अमल उम्बल कान्त , नियम - सी-संयमित, मन औ शक्ति घृति-सी शान्त , अचल - दृश - मन समा तपती शिला पर एकान्त ।

प्रवस बात्या - वेग - पूर्वक पृष्ठुल वर्षा विन्दु , हिस ब्यल से प्रतादित करते सृदुल अस इन्दु ; तप - प्रसन्न सहन्द्र की सृदु ,पुष्प - वृष्टि समान शान्त भीर विनम्न सहती पार्वती अस्तान।

फैसते सरि - स्रोत मेघासार - पूर्ण अपार, इठ रहा गिरि बलिय मे मानों मर्थकर ज्यार; मकर - कच्छप - तुल्य होते शैल शिसर प्रतीत तारिका - सी ज्ञितिज पर तपती उमा निर्मीत।

शरह के चारम्भ में जब विमल होता व्याम , शान्त रिव दिन में, निशा में दीप्त होता मोम , विपुत मेघासार में चाविषत शिला - सी स्नात , दीप्त होती प्रकृति - सी रज्ज्वल उमा अवदान। शरद की कञ्चल क्या में स्वच्छ - कान्ति प्रकाम, श्रुक्ण बल्कल में क्या - सी सोहती श्रुमिराम; शरद के बालार्क के श्रालोक में प्रति प्रात, शिला पर स्थल - पद्मिनी - सी राजती सुदुगात।

नवल जातप से स्कृटित छाने प्रकृति - सी आभिराम , नवल तप की कान्ति से पाण्डुर प्रदीप प्रकाम ; पावती होती धुशोभित च्यों शरद की शात भूधुल - वर्षो - गर्मे से गिरि - प्रान्त में नवजात ।

शरद की निर्मेख निराा में चन्द्रपूर्ण शान्त, ज्वय होती ज्या ज्ञज्यत कुसुदिनी - सी कान्त; हो रही तप से निरन्तर शशि कला - सी ',चीया, शिसर-से शिव - शीश पर शोधित अ-स्तान अदीन।

शरद की शुचि यामिनी में देखता अनिमेष. दूर दुर्जम क्षक्य – सा उल्लब्ब अमल राकेश, विवश विस्मित – सा विमोहित ध्यान – मग्न चकोर, ध्यान मग्ना भी उमा करती कुपा की कोर।

शरद राका में समुख्यक शुद्ध शोमावान, भूमि पर हिम – प्रान्त होता होता स्वर्ग समान; स्मा गैरिक बसन में शोभित शिला – आसीन, स्वा – स्वप्न समान राका के पत्नक में लीन;

भाता के ध्रुव - चन्द्र का कर चकोरी - सी ध्यान , योग में रहती अमा में तमा अन्तर्थान ; शरद की बढ़ती निशाओं में अलस्य अजान शिशिर - सा बढ़ता अहर्निश तमा का तप - मान । शिशित में हिमपात से होता हिमालय श्वेत, प्रहत पद्म समान होते म्लान अखिल निकेत, शिखर पर गैरिक वसन में सोहती शुन्व शान्त, शान्त वासुकि के सुफास पर अरुस मिस् - सी कान्त।

भवल हिम संपात से होता अचल हिमधाम , सर्वतः हिम समाच्छाटित पूर्ण सार्थक नाम ; बन्य पशु, औ बृद्ध शैलों को बनाता मीत ; कठिन शासन में कॅपाता चरड - दुर्बह शीत ;

शिशिर का मध्याह रिव बालार्क तुल्य प्रकास, व्होंनीय, प्रशान्त, प्रिय औं मन्द तेज बलाम, इवित कर बढ़ता – सहश हिमपटल की कुछ कोर शिथिक जीवन को जगाता प्रगति – प्रश्न की जोर।

कुछ खुले गिरि सानुझों पर पहन रोमिल वर्म , भालु, कपि श्रौ सिंह करते शान्त सेवन घर्म ; शिशिर से सिकुते हुये हड़ दीवें दुस कशप , स्रोत पहार पाणि सेवन समुद्र करते तार ।

निकल कर मध्याह में कर पाद - चार अदूर, स्पर्ध कर शिरसा सरित का पुरुष पारट पूर; साहसी नर और ऋषि सुनि, नियत औ स्रानिवार्ष, मन्द गवि सम्पन्न करते कथंचित निज्ञ कार्य।

शीतपारवपूर से जल में श्राचल कर वास, कठिन तप करती हृत्य में ले खटल विम्त्रास; पावेती सह शिशिर की हिम निश्वसित — सी वान श्राचन — मन व्यतीत करती दीर्घ दुगेम रात।

सिलाल में बैठी समा कर संपुटित युग हाथ, मृदुल बाहु - मृयाल से मानों मनोझ सनाथ संकुचित हो रहा केवल शेप - सा जलजात इन्दु - सुख से वामिनी में, मर पलक में प्रात!

चक्रमाक मिधुन वियोगी सरित कूल समान, परस्पर दोनों पृथक जो उमय आकुत — प्राण; करुण क्रन्दन से विनीरव निशा में धुव शान्त, मंग करते पार्वती का ध्यान जो एकान्त।

तुहिन - वर्षेण से शिशिर के पद्म - श्री से हीन, क्रा - शरीर पयस्विनी को अकिंचन - सी दीन, मन्त्र - अप-कम्पित अधर - दल से अमित अवि मान पार्वती का वदन करता पदा - मृति प्रदान।

शान्त – सी स्रोतिस्विनी के सध्य में आसीन, कष्ठ तक तन्वंगिनी जल में मिलन – सी लीन पर्वतीय अजग की सिंश – सी प्रदीप्त प्रशान्त, पार्वती होती सुशोभित शुद्ध तप से कान्त।

अन्त - सा हिम शीत के आता कठिन हेमन्त , ख्दय होता चरम तप के फल - समान वसन्त ; शून्य भारा में सरित की आदि मधु की प्रात पद्मिनी - सी पार्वती खिलती अमल अवदात ।

मर हृद्य में निपुत्त करुणा और पानन प्रेम, साधना में कर समाहित विश्व का हित — चैम; कर वसन्त प्रमात में तब अनित का आधान, समा करती पुन: निधिवत वैविका निर्माण! शिशिए से निजन्ति अकृति हो सक्या और सचेत , निज अगति से आधियों को दे क्विर संकेत , लोक में करता महुर मक्रन्द का संचार , पुष्प – सा विकाता घरा का सरस राग निकार।

स्त्रमते यौवन - प्रवध्य तक कर स्त्रस्त्रस्त वस , सत्तावस्ती उत्स्रक स्ताये क्या बाहु समझ ; सत्ताग नृतन सर्ग में हो प्राणियों के वृत्य , प्रकृति में करते मनोरम रमया सव स्वच्छन्य ।

मकरी में पुनः कल्पित मदन के चिर वाख । बोकते पिक के स्वरों में काम के स्व प्राच , सूमते मधु कान्य भ्रमरों की मधुर गुंजार पुष्प घतु की शिक्षिनी की रच रहीं संकर।

देख गिरि पर ज्यात मधु का पुन रस – संमार, क्षी मदन के जेन चिन्ह अञेप पुन. निहार; स्मरख जाता उमा को यह काम का तनु – दाह और करुगा निलाप रित का मर हुद्व से जाह।

सधुर प्रकृति – विकार – पूर्णे वसन्त का उपचार , नियम, वह, तप का कठोर – प्रशस्त शासन धार , सकत इस्ट परम्पराओं की समस्टि स्मान , पानेती करती निरन्तर सुदृढ़ शिव का ध्यान ।

प्रकृति - सी कर काल के निर्वित सकत व्यापार, श्रम्त कालमा - सी प्रकृति के कर व्यतित विकार; इस प्रकार कानन्य तप से कर मृदुल वन क्लिप्ट, कर रही कविचल उमा सासन श्रमाधित इट्ट। स्थाग्रु का करती अनन्या धारणा से ज्यान, हुई कोमल तन कुमारी अचल स्थाग्रु समान; काल के कम - पूर्ण विक्रम कर न सकते ज्याप्त, भूत से संमृत गति में अमृत आला आप्त।

प्रीष्म की गुरु — होम — ज्याला का विवंगत हव्य , सूर्य तप की मावना को और करता मव्य , श्राग्नि औं आदित्य को भी बनाता भयभीत हो प्रकृति को विजड़ित बनाता वह हिमाकर क्षीत

कीर मधुर वसन्त का रस पूर्ण कीर्य छहार, कि साधना में सब समाहित हुये एकाँकोर शरद के निर्मेष नभ – सा हृद्य ग्रुद्ध प्रशान्त की अवक कार्यकृत तपोरत पावेती एकान्त।

एक योग जनन्य ही था प्राया का हद वर्स , साधना मय वन गये वे अस्तित जीवन वर्म ; वन गई आराधना वी प्राया की आधार । संयमित वे नियम से सब प्रकृति के ज्यापार ।

प्रथम सिंद्धवों से समाहत कन्द फल खी मूल , खीर कानन कुंत्र से खबचित बार्फिचन फूल ; वे रुचिर नव तापसी के खयाचिर्त बाहार , खीर उसकी खर्षना के उचित ताबु उपहार !

छरा हुआ तन भी बढ़ा जब श्रिषक तप श्रातुराग, कन्द्फल भी मूल का भी प्रेम से कर त्याग; स्थयं ही आपतित कतिपय पर्या से निर्वाह कर, क्या निज आर्थ में थी नढ़ रही सोत्साह! शिशिर औ हैमन्त में तज पूर्ण वृत्ति बदार, कर जलांजलि से अयाचित पारणा प्रति वार; निशा में जल वास करती कर कठिन तप ध्यान हुआ इस से ही समा का अपूर्णा अमियान।

रुचिर बासन्ती विश्वव की राशियों से तूर्ण, अनपूर्णों के अक्षिर – से सर्विविव सम्पूर्ण, पिता के साम्राक्य में रहकर अपर्या मात्र, पराकाच्छा की तथीं की बती पावन पात्र।

अन्तः में निवृत्ति वह कर तथः सीमा पार, साध्य से निज साधना में हुई एकाकार, सदुत्त तन में कर कठिततम तपस् का उस्कर्ष पूजनीया बनी सुनियों की असम आहरी।

निकट ही गिरि कुछ में रच कर सरल आवास, कर रहीं सिखयों निरन्तर डमा का उपवास; विरत सेवा से रहीं थी स्तेह की वस पान, सान्तियी तप और सत्ता की उमा की मान।

दूर के थोगी, स्ती, ऋषि और वापस सिंह, कौतुकान्वित ब्रह्मचारी श्रीर सुनि वपदृढ, सुन क्यां का नाम दर्शन हेतु श्राते नित्य. देस कन्या का कठिन तप मानते कृतकृत्य।

शुन उसा के कठिन तप की कीर्ति पितु को सार । हुई से गर्नित स्मरण करते हुकेपत गान; अनु भर मेना नयन में देखती पति कोर, "सार्थ दुर्तम हुट का तप एक सात्र कंटोर," रुद्ध स्वर से कह वचन ये तृप हिमाचल धीर, मीन चिन्ता नत वदन कर हो गये गम्भीर; सृदुल तन भी कठिन तप का कर समा के ध्यान, हो रहे बिस्सित विधिन्तित सवन में हिसवान।

बढ़ रहा था तेज तप का, हुआ कुरातर गात, वित्ती युव पर दीप्ति कोई बात्मगत श्रहात; कान्त कुण्डितनी प्रमा – सी कुमारी प्रतिमान, सिक्योगी के शिखर – सा ब्योतिमय हिमवान।

जाग कर निज भस्म से जो हम क्चि-मय धार, संयमित कर शील से निज अनर्गल व्यापार; सप रहा वा काम मानों आत्म शुद्धि निमित्त, कर रहा निज पूर्व कृत का पूर्य प्रायश्चित।

काम - विरिद्दित जान जीवन मात्र निज निस्सार, विरत हो संसार से एकाकिनी सुकुमार, कामवर - सा प्राप्त करने काम - रूप प्रकास काम को, रवि रूप-शीला वप रही खिनराम।

शक्ति मानों शीश पर शिव के सदा आसीन, हो रही थी स्फूर्ति के हित सवग तप मे लीन; योग से कर आखिल आत्म - विमूति का उन्मेष, साधकों के चित्त में करने प्रशस्त प्रवेश।

रूप मानों पार्वती के रूप में साकार, शील तप से रहा था निज्ञ रूप और निखार, कर क्षसंस्क्रन इन्द्रियों की सेदमय आसिक, कर रहा था सिद्ध म्यातमा की विजयिनी शकि। श्रदत अहा - सी श्रवत पर सुन्दरी सुकुमार, कर रही यी शक्ति का निज शील में संवार; साथ संयम के शिखर पर सिद्धि योग श्रखण्ड; शिष प्रतिष्ठा पूर्व करने नाश पाप प्रवण्ड।

विश्व की चिर - कामिनी वन योगिनी श्राभिराम, कर रही बी कामना के शिखर पर वहाम के कठिन तप, सीन्दर्थ में कर शक्ति का उन्मेप, नरों के इरने निमृत दौर्यन्य दोष आग्रेप।

स्वर्ग के क्षिसमव पतन से हो हृदय में क्लिब्ट, वना कर स्वलॉक का उद्धार अपना डब्ट, स्वाग दिय का विभव धर कर तापसी का वेप, कर रही तप शची हरने असुर-मीति अशेप!

काप्सरायें सकता होकर - एक रूप कानन्य, रूप योगन को चिरन्तन योग से कर धन्य, काम में करने नियम की शांकि शिव उद्भूत तप रही, कर कांत्रित कान्तःशांक को आहत।

कर अस्त बात्सल्य से सम्मूत राक्ति कुमार, विश्व माता विश्व का करने श्रमित व्यकार, शक्ति – सी थी, कर रही शिव साधना धविराम, असुर भय से रहित करने सुरों के भूय धाम।

तीव्र तप से इत्रा उमा एकाविनी अभिराम, जमा में अमृता कला – सी प्रभा पूर्ण प्रकाम; उर्क गति से तप शिखरमत्वद् रही प्रनिवाय, वन रही थी सदाशिव के शीश पर चिर धार्थ।

## सर्ग ७

शिव दर्शन

श्रदक्ष श्रद्धा - सी श्रम्बत पर सुन्त्री सुकुमार, कर रही थी शक्ति का निज शील में संचार; साध संबम के शिखर पर सिद्धि बोग श्रस्तरह; शिव प्रतिष्ठा पूर्व करने नाश पाप प्रचरह?

विश्व की चिर - कामिनी बन शोंगनी श्रिभराम, कर रही बी कामना के शिखर पर उहाम कि कठिन वप, सौन्दर्थ में कर शक्ति का उन्मेप, भरों के इरने निसुव दौर्वस्य दोष श्रशेप।

स्वर्ग के अभिभव पतन से हो हृदय में क्तिक्ट, बना कर स्वर्तोंक का उद्धार अपना इक्ट, त्याग दिव का विभव धर कर तापसी का वेप, कर रही तप शाची हरने आसुर-मीति अशोप।

अध्यराधें सकत होकर - एक रूप अनन्य, रूप यौगन को चिरन्तन योग से कर धन्य, काम में करने नियस की शक्ति शिष उद्भूत तप रही, कर अखित अन्तःशक्ति को आहूत।

कर अमृत बात्सल्य से सम्भूत शांक कुमार, बिश्व माता विश्व का करने अमित उपकार, शांकि – सी बी.कर रही शिव साधना अविराम, अपुर मय से रहित करने मुरों के भुव धाम।

तीत्र तप से इत्रा उमा एकाकिनी खमिराम, अमा में असता कक्षा – सी प्रमा पूर्व प्रकाम; ऊर्ज्य गति से तप शिखरमसबद्द रही अनिवार्ष, वन रही थी सदाशिव के शीश पर चिर घार्ष!

## सर्ग ७

शिव दर्शन



प्रत्तय -रिव-से तैज-तप-मय सोल निज अन्तनेयन को , विह से उसकी प्रवत्ततम मस्म - तनु करके मदन को ; दैव - सेवा में अकारण तष्ट होते देख पित को , शोक के आवात में मूर्च्छित मरी-सी छोड़ रित को ;

कर उपेचित पार्वती की नियम - पूर्वक अर्चना को , वेषताओं की पिनय से युत अभित अभ्यर्थना को ; कर उमा के रूप के अनुराग से आरक्त मन को , धोग बक्त मे बमित, शिव प्रस्थित हुवे अज्ञात वन को ।

पार मानस के पहुँच कर, निश्चत पर्वत कन्यरा में , रिाव दुये तप-तीन, प्रज्ञा में निमग्न ऋतम्मरा में ; एक पत्न के मनोविष्तव को समाहित पूर्य करने ; किया कितने वर्ष योग अखण्ड ध्रुव एकान्त इर ने।

पक दिन वर्षांन्त में शिव ने तिनक तप-वन्ध खोला, द्वार पर मंद्वत विर्थची ने अवशा में असृत घोला; शान्त और प्रसन्न सुद्रा बदन पर अभिराम धारे, कामचर देवर्षि नारद प्रशांति युत भीतर पधारे।

मन्द मारुत से कमल सम्पुट सहरा युग अघर बोले, कर सपर्या वचन नियमित मान - पूर्वक शम्भु बोले— "पुरुष द्रोन आपका है अयाचित सौमाग्य मेरा, आपके अतुराग से है घन्य यह वैराग्य मेरा।

्कुराल हैं स्वर्लोक में गन्धर्व किन्नर देव सारे, कुशल हैं मू – लोक में पशु, सुनि तथा मानव हमारे; हैं कुशल पूर्वक धरा को नागराज निशंक धारे, विश्व मंगल – पूत होता चरण - चारण से तुम्हारे।" जोड़कर युग पाणि - पहान बन्दना करके विनय से , विनय युत देवर्षि बोत्ते सदाशिव कल्याणमय से ; "नाय ! आप त्रिलोक मंगल मूल खी कल्याण कर्ता , अस्तिल बाघा - भीति - इर्ता, विश्व के सुकुपालु भर्ता ।

आपकी अन्तय द्या की त्रिपथगा अविराम बहती, आपकी सन्तत छपा से कुराल ही सर्वत्र रहती; किन्तु अपने पाप के ही आज संबद्धित कुफल से ज्यथित तीनों लोक, रहते आन्यशा जो ये कुराल से।

ज्ञाप जिल्ला क्रिलोक के राकर सदाशिव राम्यु स्वामी, जीन रह कर भी गुहा में जाप सबके हृदय-यामी; बन्द कर भी जाप पूर्ण समाधि में निज क्रितय दग को, सतत ज्ञन्तनीयन से हैं देखते सम्पूर्ण जग को।

किन्तु आकुल इत्य से त्रैलोक्य के सन्तप्त प्राणी, क्युड से मेरे अन्दित चाहते हैं मुसर वाणी, विरव – भन को जो कठिन सन्ताप रहता नित्य घेरे विरव की अध्यर्थना – सा कुछ में है मुसर मेरे।

श्रपुर के क्यात से सनस्त हैं पूर जोक सारे, विकल नाग, नलोक में हैं, जस्त नर, पश्रु, मुनि विचारे, विवश नाग, आचेष्ट नर हैं जा रहे पश्रु तुल्य मारे, वेवता दुषेल अनेकों युद्ध करके विफल हारे।

श्रापके ही तेज से उत्पन्न सेनानी श्राकेला, ला सकेगा फिर विजय युव देव – यरा की उदय-वेला; लोक हित की कामना – सी तापसी वन गिरि कुमारी, कर रही इसके लिये ही श्राचेना श्रामियत तुम्हारी। कल्पना भी त्याग काम विद्वार की नन्दन विपिन में, पुष्प राज्या छोड़कर, कर प्रीति निज नृतन श्राजिन में, श्रापके आदेश से ही देवता दिव में विचारे, तप रहे मन - इमा की श्राशा इदय में वीर धारे!

डमा के आदेश से रित विरिद्धियों कर नियत मन को, कर मदन की मस्म से संडित धुकोमल आस्म सन को, युन: पित से मिलन का श्रुष बीज - मन्त्र अखयड जपती, काम - कान्सा सापसी यन विपित में अविराम सपती।

क्सिक्ट कर तप होम से निज कुछुम – से सुकुमार तन को , संयमित कर त्रत नियम से सुर्फा – से सुदु मर्स – मन को ; देवता, गन्धर्व, कित्रर, खप्सरा, रित, गिरि – कुमारी , कापकी काराधना में कर रहे तप – योग मारी !

मृत्य श्री संगीत में जो सर्वदा ही निरत रहते, कक्षा की कल्कोक्षिनी में इंस - से जो मुक बहते, अप्सरा, गन्धर्व, किलर काम के वे बन्धु सारे, कर रहे तप योग मन में विजय का भूव ध्यान धारे।

श्राप्सराओं संग मुक्त विज्ञास ही या धर्म जिनका, काम – संमृत भोग भी निर्वीज फल – सा कर्म जिनका; स्थाग कुषुमासन सुर्पारचित, शिला पर श्रासीन वे ही, दिव्य – देही देवता तप कर रहे वन कर विदेही।

चिर युवितयाँ श्राप्तरायें वासना की मूर्ति जिनकी, रितमती बनती श्रहनिंश कामना की पूर्ति जिनकी, छोड़ सभा वितास भी श्रान्तमंबन निज किस विजन में, तप रहे वे इन्द्र ले क्या साधना सन्तम मन में। वासना – से कर समुच्छित कन्न नो पीड़ित क्रों के , इंगितों पर कामचारी चिर युना उत्सुक सुरों के सूर्य – शशि के करों पर लघु वीचियों – सी काम – सर में नाचती थीं श्राइनिंश, ने अध्सरायें आज कर में

क्लोश - कर लेकर कठिन - ब्रत - तुल्य कर्कश अस्माला, योगिनी बन कर रहीं हैं तप कठिन तन्मय निराला; गूँजता जिनके स्वरों से बायु मण्डल मुखर दिव का, पत्तक अवरों पर कहीं के ध्यान अप है आज शिव का।

काम की अनुकृति सदश नित रमिशुयों के सुग्ध मन में, रच क्चिर रस - पर्व, भर कर मोद मिशुनों के मिलन में, प्रेम की पावन अवनि में वासना के बीद बोती, रही जो रति, आज बह भी विरति - सी साकार होती।

राज - मन्दिर में पिता के खिली जो चपक कली - सी, पत्नी जो, नात्सल्य - नैमन में छुकोमल कन्द्रली - सी; धार कर निष्दुर नियम अत वह हिमाचल - राज-कन्या, कर रही कब से कठिन तप धर्म - शीला वह धानन्या।

स्नापके स्वादेश से तप - मार्ग सबने पुरुष जाना, निसृत जीवन - राक्ति का घुव और स्वस्य स्रोत जाना; हो रही रित तो विरित्त - सी त्याग में तप के विलय - सी, पार्वेती हो रही संस्थित साधना में प्रकृति - जय - मी!

पार्वती की चरम श्रद्धा श्रीर तपमय सावना से, श्रीर सबकी मिक पूर्ण अनन्य शिव - श्राराधना से, पार्वती की प्रीति - स्वीकृति में प्रसाद पवित्र शिव का विश्व का मंगल बनेगा श्री विजय का पत्रे दिव का। आप शिव शंकर सदा हैं लोक के कल्याण कर्ता, अशिव — हर्ता और भव के आप मंगल मूल मर्ता; कर छपा की कीर भव का ताप 'आज समस्त हर दो., विश्व शिव—साम्राज्य हो वस नाथ! केवल एक वर दो।'

धर्य थ्रो नय पूर्ण सुनि के वचन सुन संयुक्त स्वर से , स्फुरित करुणा-पूर्ण वर —से हुये शकर के अघर से , मन्द्र थ्रो गम्भीर वाणी मधुमयी जगदीश बोले सजल बन ने क्यों शिसी के शब्द से स्वर कोप खोले—

"हर्ष है देविषें! सुन सन्देश तुमसे आसित जग का, कर रहे हैं अनुसरण चिद् तोक चिर कल्याण मग का; दूर होंगे तो स्वयं सन्ताप उनके शीघ सारेः, मेंट सकता एक तप ही भुवन के सन्ताप सारेः।

देव, नर और अधुर तब फेबल प्रकृति के वास वनते, तब प्रकृति के भोग अवनों के चिरन्तन त्रास बनते; प्रकृति है स्वन्छन्द आत्मा को बनाती वस्य अपना, सत्य बन जाता सनातन तब यही बस दृश्य सपना।

देवताओं ने प्रकृति का भोग पूर्ण व्यनन्त पाया, शक्ति – शोषक भोग ही बन कर पराजय नित्य व्याया, . देवताओं का मनुब भी हैं सदा व्यनुसरण करते. मूल व्याल्म स्वकृप को वे भी प्रकृति में रमण करते.

है प्रकृति का ही सचेतन रूप अधुर समाज सारा, देव – नर – सहयोग से बढ़ती प्रकृति की देग-धारा, है प्रकृति की पूर्णता उन्युक्त अचय वल अधुर का, शाप प्रकृति - अपूर्णता ही देव नर के भीर उर का। प्रकृति है अविराम गति औ प्रगति ही है ध्येय उसका; एक आत्म-स्वरूप स्थिति ही तत्त्य आत्म-विषेय उसका, प्रकृति है दुर्जिय पर अपराजिता आत्मा हमारी। प्रकृति का संस्कार पूर्ण कृतित्व की सीमा हमारी।

प्रकृति के रय में तृशों – से जीव नित निश्चेष्ट धहते विवशता में प्रकृति की असफल समस्त अमीप्ट रहते, प्रकृति के कम में स्वगति का है नहीं प्रतिकार कोई, प्रकृति की कृतियाँ सहर – सी धार के रय बीच सोई।

हो अनेतन श्रो श्रदय भी प्रकृति श्रधिक उदार भी है नारा का होकर निलय भी, स्वतन का श्राधार भी है; श्रस्तित वीचन के श्रयाचित प्रचुर साधन दान करती। स्त्रमोत्तम साधनो का श्रहर्निश निर्माण करती।

पर प्रश्नित के नाधनों का साम्य सुन्दर श्रेय जन का, देह का आदशे अन्तिम इप्ट आत्मा और मन का; प्रकृति का संस्कार तप से, कर अनावृत आत्म यल से, सफल जीवन – तरु करेंगे देव-नर आतन्द एन सं।

सफल जीवन - बृत्त का मगल मनोक्ष पराग पनता , विश्व आत्मा में बही शुचि पाण का अनुराग पनता नित्य नृतन शान्ति वर - में रुचिर पद्धव - पत्र मिनते अयुत बीजों में भुषन के नवल - जीवन - मत्र मिनते !

पथिक का आश्रय उन्हीं की गानिन रूपी सपन दाया। बैठ जिससे विश्व ने पथ का मधुर विश्वास पाया: शानिन है सस की सफलता, बेरणा भी नपन श्रम मी। बोग, तप, श्रम की मर्राए हो साउना है शेय-कम की। धर्म केवल इन्द्रियों के हैं न अन्तिस ध्येय नर के , शुत्तियों में निहित इनकी बीज – मन्त्र प्रशस्त स्मर के ; प्रकृति का ईरवर समुज में काम ही है देहधारी , हो रही शासित बसी से मानवी अंस्ति विचारी !

प्रकृति के अभिशाप-सा ही अमर यौवन प्राप्त करके, मतुज से भी देवता वढ़ हुये दास सहर्ष स्मर के; विवश मानव में प्रकृति जो बनी वह स्वीकृति सुरों की, बनी अमरावती सीमा भूमि के प्राकृत पुरों की।

श्रमुर में उन्मुक श्रीर श्रनात्म होकर कामचारी, प्रकृति होती प्रत्य – सी दुर्धेष श्रनियन्त्रित विकारी; रुधिर बनकर सोम करता पूर्ण पोपित प्राण उनका, काम करता विजय- घोपण सिद्धि-मन्त्र समान उनका।

किन्तु वर – सी धुर – नरों की चेतना ही शाप बनती; पुष्य आत्मा ही प्रकृति से क्रान्त होकर पाप बनती; आत्म चेतन से सशकित भीर बनकी प्रकृति होती; और शंकामीत आत्मा बालिका – सी मीन रोती।

लड़ न सकते धुर तथा नर प्रकृति-कृष्ठित आत्म बल से , चेतना – शकित प्रकृति से, अधुर के उन्सुक इस से ; सुक आत्मा की असीमित शक्ति को जागरित करके , वन सकेंगे देव-नर विजयी प्रकृति को विजित करके।

प्रकृति का अवरोध करके परम तप के पूर्ण बल से, आत्म बोध न कर सकेंगे देन-नर स्वप्नित अतल-से; सिद्ध तप से संयमित हो प्रकृति होगी शक्ति उनकी, यस्त औं कृति से समन्त्रित सफल होगी मिक्त उनकी। श्रात्मचाती वन प्रकृति के रमण में खो शक्ति सारी, देवता दुवले हुये बन कामना से कामचारी; 'देव – नर को प्रकृति का पथ नित्य श्रमिसव, श्री मरण का, मार्ग केवल एक तप का शक्ति के नव जागरण का।

प्रकृति को करके नियोजित शुद्ध संस्कृत खाला वल है, देव सेना कर सकेगी युद्ध सार्थक दृप्त सल से; नहीं काम – कुमार उनका नयन जय को कर सकेगा, तपःशक्ति प्रसूत सेनानी विजय – श्री वर सकेगा।

सस्स कर तज्ञ काम का, कर तीव्र तप मे पूत उसको , तपः पूता पार्वती में कर पुनः सम्मृत उसको ; इष्ट शक्ति कुमार सेनानी स्वजन का धर्म मेरा , सफल होगा, शुद्ध तप से सुक्कत होगा कर्म मेरा ।

देषता यदि कर रहे तप शक्ति के नव जागरण की, पार्वती यदि तप रही सन्तव सदा शिव के वरण की; पूर्ण निश्चित तो विजय का इच्ट आज अदूर उनका, प्रतय पारावार होगा अप्रुर को वल - पूर उनका।

पानंती – सी तप. पूता विश्व की शित कुल कुमारी, शक्त सेनानी खुनेगी अद्धर के आतंक कारी, विश्व का प्रत्येक जन शिव का सहज अवतार होगा, सत्य शिव श्रानन्द का साम्राज्य यह ससार होगा।

हर्प से प्रसुवित हुवे सुनि गिरा सुन श्रमिराम शिव की, कर विनम्न प्रणाम प्रश्यित हुवे सहसा श्रोर दिव की, हर्ष के सन्देश चिन्तित देवताओं को सुनाये। सुरों ने श्रपने मनोरय जाज मन में पूर्ण पाये। श्रीर श्रन्तर्धांन द्दोकर कन्दरा से, रुचिर धारे, वेष बटु का, पार्वती की श्रीर वृषमध्वन पथारे; चॉदनी के स्थाम धन – सा कृष्ण सृग का चसे तन में, अक्षवर्षस् हो रहा था दीप्त व्याला – सा बदन में।

छिप गई झहाएड क्योति समान गंगा भी जटा में, कथ्ये - गुन्फित जूट में शशि छिपा जैसे घन घटा में, कथ्ठ, सिर चौ बाहु के फए।धर हुवे आवृत अजिन में घन हृदय के हार, मधुकर मौन सन्त्या के निलम में।

छोड़ हमर जिश्ला, था आपाइ तम्बत एक कर में, पाचना – सा मुक्त – मुख या पात्र भिका का अपर में; तेज से तप के विवर्धित रूप था अभिराम कैसा, वन तपस्वी बटुक आया मस्म होकर काम जैसा।

देख कर आवा विभिन्न में एक अद्भुत नक्षाचारी, कठी शिष्टाचार को बहुमान के हित गिरि कुमारी; कर चुके जो संयमित की शिष्ट तप से पूर्ण मन को, विभुत गौरष – मान करते वे प्रशान समान जन को।

कर प्रथम पादान्यें पूर्वक श्रातिष्ट की विभिवत सपर्यां, सखी में श्राहत कुरासिन दें श्रातिथि सत्कार चर्या शान्ति युत सम्पन्न कर, निर्याक् वैदी पार्वती ने, सखी को श्रू-दोप से इंगित किया स्दु कुत्तवती ने।

नया ने सत्कार पूर्वक चटुक से मृदु मधुर स्वर में ; कुशाल पूड़ी श्रीर बोली मन्द स्मिति मरकर श्रावर में — "हुआ यह गौरी – तपोवन आज पावन झहाचारी ; हुई दर्शन से सफल तप – साधना दुष्कर हमारी ; धन्य है वटु छाप जो लेकर कुमा इतनी हृदय में, रूप, गुरा श्री शील लेकर रुचिर कान्त कुमार वय में; त्याग कर सब भीग जग के, घार कर सृग चर्म वन में; श्री कठिन वराग्य का सकल्य लेकर मृदुल मन में;

प्रकृति की पर्वत सरित के प्रतिस्रोत प्रवाह जैसा, कर रहे इस कठिन वदु – त्रत का सहव निर्वाह ऐसा; जन्म से पावन क्ष्या तक कीन कुल सीमाग्य शाली, नाम से तक कीन वर्गों को मिली महिमा निराली।"

सुन सली के बचन बोला नम्नता से ब्रह्मचारी, "देषि! संझा – हीन हम हैं बहुक केवल विपिन चारी, प्रकृति से तपशील निर्मल विप्र कुल पावन हमारा, यन रहा मेरा कुनूहल शील, कुल औ तप तुन्हारा।

कठिन तप की कीर्ति गिरि में, ग्रुंजती चहुँवा तुन्हारी, पुरव व्होंन की यहाँ पर लाजसा लाई इमारी; शील श्री सत्कार पूर्वक पुरव दर्शन से तुन्हारे, हुये खाज कुतार्थ तप के पुरव चिर संचित हमारे।

प्रथम आश्रम बर्म तप अनुकृत है वय के तुन्हारे; श्रीर योग समाधि भी श्रानुकृत है वय के तुन्हारे; वेस कर यह कठिन वप औं यह मुकोमल बंध तुन्हारा; सोचता तन – शक्ति के श्रानुक्ष है क्या तप तुन्हारा;

धर्म का आधार प्राकृत आहि साधन देह ही है, शिक्त के अनुरूप तप — त्रत उचित निस्सन्देह ही है; है क्रिया के योग्य समिधा और कुरा तो सुलम बन में, स्नान विधि के योग्य जल भी सुलम है इस गिरि विजन में। यस्त - निर्मित वेदिका पर इन्होंगें निश्शंक भरते, कब्द से श्राहृत किया के दर्भ कर से समुद इरते, सरल इरिएों से इन्मारि! प्रसन्न तो है सन तुम्हारा, श्रानुकरण करते हुगां से जो सरल दर्शन तुम्हारा।

पाणि से कोमल तुन्हारे अन औ कृण झीन खाते, बन्धु-से पशु पिन झुल बहु प्रिय स्तेह-बन्चन हेतु आते; स्तेह के अनुरोध से परिचरण में औदार्थ करती, सहप सिल्यों से, तपस में सधुरता अनिवाय भरती।

कीर्ति सुन तप की तुम्हारे पुराय दर्शन हेतु आते तापसों के नित्य नव सरकार की वाधा उठाते, द्यामिथ कि कुछ विष्न तो होता न तप-व्रत में तुन्हारे, सहा होते सिद्ध तप में धर्म के खनुबन्ध सारे।

शास्त्र का यह कथन 'रूप न पाप-दृत्ति – निमित्त होता, पुष्य – दर्शन रूप से पायन मिलन मी चित्त होता,' सत्य होता आज लखकर रूप यह पायन तुम्हारा, तापसों को भी उचित उपदेश मिलता शील द्वारा।

कार्य का की काम का कर त्याग निर्मल शान्त मन से, धर्म को ही प्रहसा कर तुम कर रही सेवन लगन से; ज्ञात होता धर्म ही है सार जीवन और जग का, धर्म से ही मुक्त होता द्वार दुर्जम मुक्ति मग का।

आत्मनिष्ठ तपस्वियों को पर न कोई विश्व-पुर में, शील और सत्कार से नव आत्म – भाव प्रबुद्ध वर में; वचन दर्शन से चिरन्तन आत्म – भाव नवीन होता, अन्यथा भी सक्तनों का सख्य साप्तपदीन होता। विभ हूँ, बटु हूँ, ज्या पाचालता हो देवि! मेरी, देख तप खी रूप, जंचल हो दठी ऋजु प्रकृति मेरी; गोपनीय रहस्य यदि कुछ हो न तो खायि! ज्या रिति!, शान्त कर दो कुछ ऋत्हल प्रस्त शिह्युओं-से हठीले।

खपा-सी नम में हुई तुम चित्त किस कुल में कुमारी ! हुये कौन कुतार्थ माता – पिता महिमा से तुम्हारी? रूप से प्तावित नयन कर प्रेरखा उत्पुक्त अवण में नाम सुनने का कुन्हल कर रहे उत्पन्न मन में।

रूप श्री तप देख जिज्ञासा हुई जागरित मन में, रत्न किस हुल की यहाँ यह कर रही तप निविद्य वन में, राजकन्या – सी सुराीला रूपसी यह कीन वाला, तापसी वन कर रही तप स्त्रीर जप ले स्रज्ञमाला।

ह्योह कर माता – पिता का स्तेह, ग्रुख सकुमार वय भे , त्याग कर ग्रामरण, वल्कत धार कर धृति – से प्रणय में ; किस ग्रुफत की कामना लेकर समाहित ग्रुद्ध मन में , कर रही हो यह कठिन तप अदि के इस घोर वन में।"

धुन कुत्हूल पूर्व बटु के बचन गिरिजा की सखी ने, प्रधाचारी से कहा सदु सघुर स्वर में मधुमुखी ने; 'पुरव, शीला यह हिमाजल राज की कन्या कुमारी, कर रही पति प्राप्ति के हित, यह कठिन तप प्रहाचारी।"

'धन्य हैं गिरिराज गिरिले जन्म से पावन तुन्हारे, सफल दर्शन से हुये सन पूर्व सचित तप हमारे, धन्य यह आधम हुया इस जील मय तप से तुन्हारे, धन्य वाएं। मी हुई इस नाम और वप से तुन्हारे, स्वर्गे से सप्तर्षियों की पुष्प बिल से हास-शीला स्तरती, करती विपिन में बालिका – सी- सरल कीला, हिमाचल मागीरथी से भी न पावन हुये इतना, पुत पावन चरित से तब शैलजे! हो रहे जितना।

प्रथम वेधा के धुकुल में बन्म तुमने देवि! पाया, विश्व का सौन्दर्य संचित हो धुततु! तनु में समाया; है ऋखिल ऐश्वर्य से पूरित पिता का गृह तुम्हारा, कौन दुर्लभ बर, लिया जिसके लिये तप का सहारा?

इन्द्र बरुण कुवेर - से दिग्पाल आशित हैं पिता के, मान सब बहुमान पूर्वक बहुन करते गर्विता के; प्राप्त कर तब सहरा पत्नी रूप, गुण औं धर्म शीला, किस कृती की धन्य हो जाती व पावन प्रण्य जीता।

है तुन्हारा इष्ट ऐसा युवा कीन कठोर त्यागी, हो सका इस रूप से भी तुष्ट जो न अभी विरागी; कीन इस सीन्य्यें के सीमाग्य से विचत अभागा, जब हृद्य में देवि! जिसके प्रख्य का गीरव न जागा?

वज - उर वह कौन तव ईप्सित युवा हिमराज - कन्ये! को न प्रीत युनीत तप से भी हुआ है धीर-धन्ये! शिशि - कला - सा तपःकर्षित देख कोमल वयु तुन्हारा, किस सचेतन का न होगा हृद्य कम्पित प्रीति - हारा?

देवि! कितने काल से तुम कर रहीं तप हेतु वर के. पूर्व आश्रम का मुसंचित अर्ध – तप-फल प्राप्त कर के, कर सको यदि प्राप्त उसको तो मुक्ते अति हपे होगा, कीन जिसको प्रिय न अद्भुत माग्य का उत्कर्ष होगा। इन्द्र, वरुण, कुवेर भी इस रूप से कृतकृत्य होते, प्रीति से उपकृत तुम्हारी कामना के शृत्य होते; विष्णु, ब्रह्मा भी हृदय में गर्व पूर्वक स्थान देते, श्राराकता-सी चीणा तप से शीशा पर हर मान देते।

रूप, कुल जो शील उत्तम देस कर तव गिरि कुमारी, जो धुतलु! अवलोक तप की यह कठिन काष्ट्रा तुम्हारी; कामना है जानने की कौन वह सीमाग्यशाली है तुम्हारी साधना की पहिली का अशुमाली।"

मर्भ स्पर्शी वन्तन नर्मद् विप्र के भुन हुन्द सन में, शील श्री संकोच वश श्रसमर्थ गौरी प्रति - वन्तन में; कर सकी इंगित कथंचित सबी को साकूत दग से, सरवाता में जो निराजन साम्य करते बाल सग से।

महरा कर इगित सखी बोली, 'विपरिचत महाबारी! जानने की कामना यदि है आधिक उत्कट सुन्हारी, किस युदुर्लंग इष्ट के हित सुकोमल वपु और वय से। किया दुष्कर तप उमा ने क्लिप्ट-तन, हविंत हृदय से।

हो सुनो, यह मानिनी अवसानना कर मान सन से इन्द्र, वरुण, कुनेर, यम की प्राण के अभिपूत पय से, रूप से जो हुये परम अ-वश्य करके भरम स्मर की, प्राप्त करना चाहती तप में उन्हीं अपरूप हर थो।

मुद्ध होकर तेज से निज सस्म वजु करके सदन की, हुये प्रस्थित विष्ठ ! जब से हर किसी अज्ञात धन की; सज रही उनकी वसी से यह निरन्तर सीन जप से, ध्यान उनका कर रही अविराम गिरि पर कठिन तप मे। हो रही तप - क्रुब्ट अविशय शशि - कला - सी यह कुमारी, कव न जाने सफल होगा यह कठिन तप ब्रह्मचारी! कव न जाने तुष्ट होंगे देवता इसके निराले, कव न जाने फलित होंगे तपस्तरू नयनाश्र - पाले।"

स्तिग्ध वचनों से ससी के जान सजित पार्षती के भाव मन के, हुये इर्षित आंग सहसा बटु - ब्रती के औ विलिज्जित चमा से बोला प्रहर्षित ब्रह्मचारी, 'सत्य या परिहास केवल यह तुम्हारा गिर्र कुमारी!"

रोक मुक्किति कांगुली में एक पल को कालमाला , लाज से बोली मितावर वचन बरवस शैलवाला , 'सस्य ही तुमने सुना है जो अवगा से ब्रह्मचारी! तुच्छ साधन लक्ष्य के हित यह तपस्या है हमारी।"

स्रक्षी बोली "तस्य के अनुरूप होती साधना भी, हम तप से ही सफल होती समुक्त कामना भी।" हुन तमा के बचन बटु का स्कृरित उत्सुक अधर बोला, स्नेह के अनुरोध पूर्वक पुन: विश्व प्रगल्भ बोला—

"चिर ध्रमंगल मूर्ति सन्यक हैं महेरवर विदिव खग में , हो रही हो तुस धन्हीं के हित प्रवर्तित तपोमग में ; इस ध्रमंगल मय घरण में देखकर धृव रति तुम्हारी , हो चठी हित कामना से घपल वह वाणी हमारी !

विश्व के सौन्दर्य की प्रतिमा कहाँ तुम गिरिकुमारी, क्यौ कहाँ वे रूपहीन त्रिनेत्र काहि – गज – चर्म – वारी; देख तुमको क्यौ स्मरण कर इष्ट की महिसा तुम्हारे. नियति पर मति पर हृदय में खेद काति होता हमारे।

खुल मंगल सूत्र से जो कर सुततु शोभित रहेगा, सर्प - बलियत शस्यु - कर मे प्रहस्म वह कैसे सहेगा! इंसिचिन्हांकित तुम्हारा रुचिर चौम दृकूल होगा. गज - अजिन से योग उसका क्या कहो अनुकूल होगा!

इन्ह्यम से आकीर्ण रन्य चतुक्क में कोमल गमन के योग्य, अंकित द्यांच अलक्षक से तुन्हारे मृदु चरण के संचरण को साथ इर के अशुचि भीष्म रमशान स्थल में, राष्ट्र भी शोचित करेगा भूल बैर – विचार पत में!

पक और विडम्बना आर्रम्म में ही है तुन्हारी, विक्य बारखराज बाहन योग्य तुम पर्वत कुमारी; इस इव पर संग हर के जब गमन गृह से करोगी; खेद की स्मिति से महांजन - धर्ग थी नय विवश होगी।

रूप के सौभाग्य पद का त्याग कर तुम स्वयं मन में, पुरय तथ द्वारा पिनाकी के सहत निरिचत बरण से, हुई जग में चन्त्रमा की कला के सम शोचनीया तुम त्रिजग की नयन – क्योत्स्ना विश्व की चिर माननीया।

ह्स दिन्य विह्स, कुल श्री तन्म है अज्ञात उनके, श्री दिगम्बर वेप से हैं बिदित बंभव – जान उनके श्रीय मृगेनिशि ! काम्य हैं जो रूप, धन, कुन श्रादि वर में, एक भी हैं क्या कर्यचित प्राप्य ईपन्नात्र हर में।

रूप - युन्त - सीला वहाँ नव-यवनी तुन गिरि-रुनारी, स्थाणु युद्ध असंगलोगय वहाँ हर आंह्रगृल - भारी; असद् ईप्सिन से निवर्तिते हो वसी वस्याल श्वना, योग्य वर मे नफल होना मधुर बीरन - पूर्ण मयना। छुन बदु के कदु धवन कोप से हुये अधर आकस्पित, और उमा की भू तातिकारों सहसा हुई विक्रंचित कर तिरछे अपांग में किंचित लोहित युगल नयन को, हुई तापसी पर्वत कन्या बदु से विवश क्वन को।

"ययपि हो श्रुति-शास्त्र-परायण दिन ! तुम पूर्णे विपश्चित , परमेशवर का रूप तत्वतः नहीं जानते निश्चित , इसीलिये हर की निन्दा युत तत्पर हुये वचन में , मन्द सदा ईज्यां करते हैं महाचरित से मन में ।

मंगल रूप महेरवर जग की काखित कापदा हरते, भरम – विभूपित भी त्रिभुवन में सकत सम्पदा भरते, काप्त – काम निष्काम विश्व की शंकर परम शरण हैं, कक्षुप – कारियों भृति न उनके करते भक्त वरण हैं।

चालिक सम्पदाओं के उद्भव होकर स्वयं चार्कचन, हैं त्रिलोक के नाथ नित्य कर भी स्मशान का सेवन; भीम - रूप भी शिव - संज्ञा हे चामिहित करते ज्ञानी, परमेशवर के सत्य रूप की महिमा किसने जानी।

पेरावत आरूढ़ इन्द्र भी करणों में सिर घरते, संपद - द्वीन वृपम - वाहन का वर से बन्दन करते; इर के अंग पुनीत चिता की रज भी पावन करते मान परम सौमान्य शीश पर सुरगण घरण करते।

मुक्त कच्छ से निन्दा करते गुणातीत रांकर की, सुमने एक सत्य भी कह दी बात वित्रवर! हर की; स्वयं स्वयंभू भी हैं जिनको कहते अपना कारण, इनके जन्म और कारण का संभव क्या निर्धारण? श्रथवा व्यर्थ विवाद, सुने हैं तुसने स्नमें नैमे, दोष श्रनन्त सभी ने उनमें चाहे हों भी वैसे; एक भाव से हुआ उन्हीं में संस्थित मानस मेरा, शिव में ही बन गया सनातन मेरा प्रास्थ – वसेरा!

स्फुरित खघर फिर वद् के आती! चाह रहे कुछ कहना, इसे हटाओ; उचित न सुमको शिव की निन्दा घहना; नहीं पाप का मागी केवल निन्दक महाजनों का, धुनने में भी पाप, सखी! है श्रोता के शवयों का।"

'ब्रायका मैं ही चल् यहाँ से' कह चल दी गिरिवाला। विस्मित हुई देखकर वटु का बद्भुत रूप निराला; होती जैसे उदित व्यचानक सहसा श्यास घटा में, हुई उदित शशि कला शस्मु की उन्तें – निवद्ध जटा में।

कूटी सहसा निकल जूट से गुंगा स्त्रोतिर्भारा, पल में परिखत हुक्या क्या का मार्च – लोक भी सारा; निकल क्यजिन के उत्तरीय में हुये अजगम स्पन्तित, हुये क्या के सन्मुल सस्मित खड़े शस्मु जगवन्दित।

श्रावित तभी के श्रान्तिय भात – से देख शन्मु को आगे , भाव श्रानिर्धनतीय तमा के तर श्रन्तर में तागे ; हुये मुकोमक श्रंग स्नेह की सरस भीति से कम्पित ! करन सकी वह पार शन्मु के वाहु युगल श्रातिन्वत !

पथ में विवश व्यक्त बाबा से ब्राइत शैवितिनी - सी, स्थिति - गति के व्यस्मंजस में वह रही सरित-नतिनी सी, कहा शस्यु ने स्नेह मान से, "प्रिये! बाज से तेरा, प्रेम कौर तप - कीत दास है तन, सन, जीवन मेरा।

## सर्ग ८

परिगाय प्रसंग

,

शिव के परम अनुप्रह से पुलकित – मना लाजवती को पुनः न कुछ कहते बना; मौन वचन से किन्तु सखी को निकट से, किये हृद्य के भाव कर्याचित् प्रकट – से।

मर्थादा की घार सखी ने शुम बहा, गौरी का सन्देश सवाशिव से कहा; "मेरे जीवन सूत्र घाप के हाथ हैं, वाता मेरे पिता पूज्य गिरिनाथ हैं।

वत्सर तप में सफता यहां कर प्रेम का, नाथ! पा चुकी इंग्ट विनय औं नेम का; परं परिखय-विधि सोक - धर्म - चाधार है, सदा पिता को उसका सुभ खबिकार है,

तप का फला तो पुष्य देव दर्शन मिला, शत धुमनों से अन्य, हृद्य उपवन सिला; दर्शन का फला यह मंगल वरदान हो, मर्यादा का सदा लोफ में मान हो।

कर विधि पूर्वक पूज्य पिता से याचना, सफल गृहाश्रम माता युत सनका बना; परिप्रहर्या कर सुके शास्त्र-की रीति से, करें कृतार्थ अपार कुमा श्री प्रीति से।"

जान खमा का भाव समुद्द शिव ने कहा, "मर्यादा में ही मंगल जग का रहा; तव इच्छा नय सहरा मुके चिर मान्य है, मर्यादा का बीज विश्व का धान्य है।" यह कह शंकर चले गये कैलास को, इघर चमा भी लिये हृदय में आस को, मन में परम प्रसन्न पिता के गृह चली, स्मिति-विस्मिति-सी संग उसय सिस्वॉभली।

जया भ्रौर विजया के मुख से जानकर, एमा - विजय का कृत, स्वयं को मानकर धन्य, तथा कुल को कृतार्थ, प्रसुदित पिता हुये, हुषे से माता थी खति पुलकिता।

कहा सहित आशीप हिमाचल शूप ने— "पुत्रि" तुम्हारे पावन तपस अनूप ने मम कुल पावन किया, हुये हम गृहज़ती कन्ये! तेरे पुरुष – शील – तप से कृती।"

माता पुलकित वर से फिर फिर मेंटती, घर चाई लक्सी – सी ससुद समेटती; बोली गद्गद् – कच्छ स्मेह – निर्मर – मना, 'बेटी! मेरा भाग्य चाज दशत बना।"

सिंत्रयों ने उज्ज्ञास सिंहत ही हार पर, स्वागत किया अपुक्त - सुमन - चय बार कर; हास और उज्जास सरित में फूल - सी, बहा ते चलीं उसे खाजिर - असुकूल - सी।

केशर पुट – सी कान्त उमा को घेर कर, पुष्प – दलों – सी स्नेह – हिस्ट से हेर कर; 'सफल हुआ वप शील, रूप औ वय सली! हुई त्रिस्त में प्रथित प्रेम की त्रय सली!" बोली सिल्लियाँ हास – मुखी नव – वयवती ; हुई लाज से निमत – ब्हन सुन पावती ; 'मिली रल्न' को श्रक सुगन्धित हैम की मिली प्रीति को रीति सनातन प्रेम की।"

घन्य मान निज भाग्य मूप हिमवान ने , तपित्वनी कन्या – श्री से गृह्वान ने , • समुद स्मरण कर नारद के आशीय को , मनोवचन से संस्तुत किया ऋषीश को ।

सिंदियों के मुक्ता - निर्फर - से द्वास से मेना का प्रासाद विप्रत उल्लास से रहता या नित भरा, सदा होती क्या । रुचिर समा के तप औ परियाय की कथा।

इस प्रकार सिखारों के द्वास विनोद में , कचिर प्रवास व्यालाप कथा के मोद में ; छिपा विरद्द का बस्तेश, शीस सजावती , बिता रही दिन प्रकट हुयें से पायेती।

छत्रर पहुँच कर शंकर ने कैतास पर, मर्यादा का मान सहित विश्वास कर; जान कुशत्तसम बन्हु धमें औ ज्ञान में, समरण किया सप्तर्षिवरों का ध्वान में।

तपोधनी वे प्रभा - बान नक्तत्र - से , सप्त सुबन के स्ये सहज एकत्र - से , डारुम्थती के सहित शीच्र प्रकटित हुये , दिन्य दीप्ति से शुचि दिगन्त क्योतित हुये। पारितात के रंजित पुष्प पराग से, सद गन्धों से पूर्ण दिन्य दिह्नाग – से, नस – गंगा के स्वच्छ जलों में स्नात वे, दिन्य कान्ति से युक्त श्रमल श्रवदात वे,

मुकामय उपवीत रुचिर घारण किये, \* स्विणिम वश्कल, रत्न – अन्न – माला लिये, आप्त – काम. ऐस्वर्यों से युत सतत वे कल्पवृत्त – से हुये प्रज्ञम्या निरत वे,

भरवों को कर नांमत कुका रथ की ध्वना, भरित कर भालोक - इस्सम की शुषि सना, रुचिर दीप्तियुत सप्त - वर्षों मधु पर्क से, सादर अचित नम में उब्ध्वत अर्क से,

पति के पद अकों को सन्तत देखती, अनुगति में ही निज पुनीत पथ तेखती, तपः सिद्धि – सी अरूप्यती से युक्त वे, हुये सुरोभित शास्त्रत जीवन्युक वे।

अरुम्बती को, मान्य मुनिवरों को तथा, दे समान सत्कार, शन्मु ने सर्वया किया प्रमाखित, शील तपोन्नत घारिणी महिलाये सम – गोरव की अधिकारिणी।

श्ररूम्पती को देख स्वपति के साथ में, परिएाय – आदर हुआ उदित अवनाथ में, सत्पत्नी ही श्राखिल धर्म का मूल है, श्रीर धरों में सदा ब्रेय श्रद्यकूल है। कर गंकर का मान सविधि प्रमुद्धित मना, करने लगे मुनीश प्रीति से बन्दना ''वेद पाठ की सविधि यज्ञ के कमें का, क्यां हुआ फल प्राप्त काखिल तप धर्म का।

सवके कर में वर्तमान तुम हो सदा; कुपा तुम्हारी नाथ! पूर्णेतः कामदा, श्रीति तुम्हारी देव अखिल वैभव - प्रदा, मकि तुम्हारी सत्व - श्रेयदा सर्वदा

कर कृतार्थं, भी प्रीति सहित बहुमानकर, किस संवा के योग्य इमें निज जानकर, किया अनुप्रद यह अपूर्व करुणा भरा, तत्पर सेवा सदा आपकी शिव - करा।

जिससे जम में हुई प्रतिष्ठा सिन्सु की, स्वक्ति सन्ती प्रमा मौतिगत इन्दु की संवद्धित कर दरान किरया की कान्ति से, बोते शंकर बचन शिवंकर शान्ति से —

"तत्वद्शिं मुनिवरो ! तुन्हें अविदित नहीं , शिव की कोई वृत्ति स्वायं के हित नहीं ; अव्यः मृतियाँ विश्व मध्य मेरी कथित , है परार्थ में सदा प्रकृति बनकी प्रथित ।

श्रप्धरों के अत्यानारों से बहुमुखी, देवों ने हो सब प्रकार श्रतिशय दुखी; तज विलास कर सिद्धि हेतु तप साघना, सेनानी के स्जन हेतु की याचना। मूप हिमाचल सुता परम लच्चग - वती, श्रीति हेतु कर रही कठिन तप पार्वती; सफल बनाने दोनों की शिव - साधना, हुई सुमें निष्काम परिग्रह कामना।

सर्यादा के सहित शुद्ध विधि शास्त्र की । रिक्तित करती सहित प्रीति शुचि पात्र की ; सर्यादा का बीज विश्व का घान्य है । कन्या का कुल सदा लोक में मान्य है।

दे विधिवत् बहुमान उन्हें आहत बना, भूप हिमाचल से कन्या की याचना बिनय सहित मेरे निमित्त जा तुन करो हित – सान्य से तुन्हीं बन्धु मम मुनिवरों।

मन न प्रकृति के विप्ताय से मम वाध्य है, प्रकृति – नियम तो मुके सहज ही साध्य है; काम – दहन कर मर्यादा तप की बना, हुई लोक हित – हेतु परिग्रह कामना।

धमें और संस्कृति का कुल आधार है। संस्कारों से साध्य शील आचार है। इचित आत्म – अनुरूप सदा सम्बन्ध है। मर्योदा में जग – सगल निर्वन्ध है।

चलत मन ची माल, प्रतिष्ठावान हैं। करते सुब का भार बहन हिमबान हैं। शांतवान कुल – युक्त विरागी भूप हैं। चल: हमारे सम्बन्धी अनुरूप हैं। वाकर श्रीषि - प्रस्थ हिमाचल राज से, रानी मेना सहित धुवन्धु - समाब से, करो श्रीति से कन्या की श्रुम याचना, हो कृतार्थ जिससे देवों की साधना।

युनिवर के अनुरूप शील भी गुरावती, आदरणीया अरुम्बती आर्या सती; कर सकती इस कम में कुछ साहाय्य हैं, नारी के अधिकार लोक के कार्य हैं।

संचिमियों में ध्यादि स्वयं जगदीश की, परिएय में जल प्रीति, प्रसन्न मुनीश की; दूर परिप्रह ब्रीड़ा सी सहसा हुई, तपस्वियों की गृह – संगति सनसा हुई।

रांकर का अनुरोध गृहण कर शीप से, नेकर विदा समोद जगत के ईरा से; ज्योम मार्ग से हिमक्सुर को वे खते, लगते जिसके हरय हुगों को थे अने।

कर कृतार्थे भाता की रचना चातुरी, वैमन में कर अतिकान्त अलकापुरी; सहन तिरस्कृत बना दिन्य अमरानती, शोभित था वह नगर धन्य कर वसुमती

परिला – से गंगाप्रवाह से था चिरा, करती मानों वास स्वयं थी इन्दिरा, मिश्र-शिलरों का बना सुहढ़ प्राकार था, स्रोपिथों का ब्वलित प्रकाश प्रसार था। विविध पित्तकुल कलरव जिनमें कर रहे, वे विचित्र पुष्मों से उपवन मर रहे; सिंहों को कर विजित नाग निर्मय वने। विज्ञ सम्भव थे खरव जहां खनुपम घने।

किन्पुरुषों - से कतावान, छी रूप मे , देव तुल्य, ये पुर बन नगर अनूप में मुनियों से तप - शील, रूप में अप्सरा बनदेवी - सी बनिताये थीं नयपरा।

अर्चा के अनुकूस प्रशानत प्रदोष में ,
गृह शिखरों में लग्न धनों के घोष में ,
प्रसुदित वर की गिरा गगन में गूँजती ,
देवों को कन्याये विधियत पूजती ।

निपटी जिन पर पुष्पवती सुर बझरी, कल्प दुमों की शास्त्रायें पुष्पों भरी; सन्द पवन में अन्तरिच में लहरती, प्रकृत पताकाओं – सी चचल फहरती।

क्रोषधियों के प्रसापूर्ण व्यालोक से , रहते जीव • प्रसन्न श्रहतिश कोक – से , इतसा पश्चिक को थी न दिशा-अस-कारिका , निशातमों से थी न क्सिक्ट अभिसारिका ।

ष्ट्रच सताओं में चिर – काल वसन्त था। चिर गीवन मय वयस सुरम्य अनन्त था। मर्योदा भी तप से पावन प्रेम था। धर्म मोच से अर्थ – काम का होम था। कन्याओं के तपस्तेज सौन्दर्भ से, रहते असुर विमीत सदैव कदर्थ – से; प्रतित्रता थी धर्म – शील – युव नारियाँ, शांकि – रूप थीं ध्रमधा सुकुमारियाँ।

सालिक जीवन में न तमस् का तेश था, असुरों का रगश्रुल मात्र अवशेष था; मिया-औषधि के दिञ्च तेज से जग रहा, असुरुवरा के चूदामिया सा जग रहा।

हिमबसुर को देख दिन्य मुनि वर्ग की, मित में हुआ प्रतीत प्राप्ति हित स्वर्ग की प्रज्ञादिक शुभ कर्म ज्यर्थे ही वचना, बेप्ड स्वर्ग से भू पर हिमबसुर बना।

वर्ष के .डपरान्त सनोहर सूर्य की माला सम स्पृह्यीय प्रमा के पूर्व की एतरे वे सप्तर्षि वेगयुत ज्योम से, रिष – से स्टब्स्बल, किन्तु सुदर्शन सोम – से।

द्वारपाल ख़स्त रूप बहुत विस्मित हुये , नम्न भूष ने पलकों से ही पग ख़ुये ; कौत्ह्रल से युव दशन के ज्यान से स्तकृत हुये समोद समस्त समाज से।

विधि प्रयुक्त सरकार सहित कर अर्चना,
भूप हिमाचल ने अतीव हर्षित - मना,
अरुन्धती युत सुनियों को धन्यन किया,
अन्तःपुर का नक्युत पथ हर्शन किया।

वेत्रासन पर बिठा उन्हें सत्कार से, , कर श्रासन परि-ग्रह्ण खर्च नव मार से; बैठे भूपति खर्च जोड़ कर खड़ली श्रामेबादन युत सहज बचन चर्चा चली,

"वर्षागम - सा मेघोदय के ही विना, फल - कागम-सा कुछुमोद्गम के मी विना, देव! आपका दरस विना ही कल्पना सक्सा प्राप्त प्रहर्ष और विसमय बना।

क्षिष्ठान हो पुरुष सक्षानों का नहीं, वन जाता है तीर्थ लोक में बस वहाँ, कालसद्युद्धि के हेतु आज से लोक का, तीर्थ बना मैं हत्ती मन के शोक का।

बिब्द्युपदी के सिर पर पावन पात से, और झापके चरख - नीर खबदात से; हो से ही मैं पूत स्वयं को नानता, सन की कर ने पाई आज समानता।

नरसार्पस से मन प्रदेश पावन हुआ; हर्शन से मन, परिनर्या से तन हुआ; जात्मा का आलोफ आज मासित हुआ; सेवा से कृतकृत्य आज शासित हुआ।

दिन्य भापके हुआ तेन से ध्वान्त का, अपनय केवल नहीं गुहातम – प्रान्त का, रख से भी पर तम सम धन्तःकरण का, हुए हुआ पा पुरुष अनुप्रह चरण का। पूर्यकाम है आप, प्रयोजन – करपना अनवकारा है, अतः यही सम तर्कना, करने पानन गेह, हरख सन्ताप का हुआ पदार्पेख आज अश्वानक आपका।

फिर भी कुछ आदेश अधित मेरे लिये, प्रमुक्तों का विनियोग अनुकरों के तिये है प्रसाद, मैं और असित मम सम्पदा, अर्पित सेवा हेत आपके सर्वदा।

सेवा के ही हेतु विभव और अर्थ है, सेव्य जाप, बद्यपि सब ऑति समर्थ हैं। मृप के बचन प्रशस्त शील औं नीति से सुन मुनि गद्गद् हुये कुपा औं प्रीति से।

म्हावियों में भामगी गुरूपम अंगिरा, प्रत्युत्तर में बोले भूपति से गिरा; 'श्वह विनम्न भौदार्य भापके योग्य है, त्याच्य भर्म से भ्रासिक कर्य स्प्रमोग्य है।

मन की कप्तिति शिखरों के अनुरूप है, तन से भी वद इदय आपका भूप है; विष्णु – रूप – सा बनत और उदार है इदय चराचर मृतों का आधार है।

भूशत् वर! तब स्तेष्टपूर्ण सहयोग से, भू वारण कर रहा शेष सुदु भोग से; पुरुष – प्रवाहा सरितायें तब कीर्ति – सी करती होक पवित्र, सरस चिर प्रीति – सी! विष्णु पाद में रलाज्य पूर्व नि सत यथा, तव उन्नत – शिर सूत रलाज्य गंगा तथा; शैल देह को ऋपित कर सब कठिनता, भक्ति नम्र तब देह सदाराधनरता।

भेयमाक् रुपदेश मात्र का मिस लिये, हुमा आगमन यहाँ हमारा जिस लिये, फल भागी हैं आप अखिल इस कर्म के, कुल – मंगल के साथ कुतार्थी धर्म के।

श्राणिमाविक से युक्त, अलंकृत चन्त्र से, बरुणाविक से सेव्य सुवंदित इन्द्र से; शब्दमूर्ति से व्याप्त विश्व को कर रहे, करुणा के संगत से त्रिभुवन सर रहे;

जिनका पद आतमा का भ्रुव परमार्थ है, जिसे प्राप्त कर होता जीव क्रवाये हैं; तपीयोग से पालक शास्त्रत धर्म के, वही सदाशिव सानी वग के कर्म के.

करते भूपति तव कन्या की याधना। वचन हमारा केवल संवाहक बना; होती गिरा कृतार्थ अर्थ से मंयुता, होगी शिव से तथा तुम्हारी तृन सुना।

इप्ट देव को स्था मर्मापत कर सजा। सद् भर्ता को प्रार्पत कर के जान्मजा; होते माना पिता पूर्ण फुतकृत्य हैं, करके जामम सफ्दा, सावत सन्य हैं। श्वसित चराचर जीवों के शिव हैं पिता, हो कन्या तब जगमाता चिर धन्दिता, भूड़ा मिश की किरगों से कर रंजना चमा चरण की, देव करें शिव वन्दना।

चमा धवू भी दाता ऐसे मूप हैं, शिव बर, याचक इम उनके अनुरूप हैं, भवां आपको कुल बैमव का हेतु हो यह सम्बन्ध पवित्र, विश्व का हेतु हो।

करते म्हिष मुनि जिनकी नित आराधना , जग मंगल के हेतु परिमह कामना , हुई उन्हें कमिजात आत्म अनुबन्ध से , बनो विश्व – गुरु के गुरु इस सम्बन्ध से ।"

इस प्रकार देविष वचन को युन रही, फिर फिर जीला – कमल – पत्र – दल गिन रही कर नत आनन – नयन विपुल लजावती पास पिता के बैठी कन्या पार्वती।

पूर्ण काम भी नृप ने निज को मान कर , मेना – मुख की बोर नथन् सन्जान कर , किया भाव का परामर्श, कन्यार्थ में होते पृहिशी – नेत्र पृहस्थ स्थार्थ में।

देख अयाचित सिद्ध स्वपित की कामना, मेना मी अनुकूत हुई हर्षित - मना; मर्त्ता के इच्टों मे अन्यमिचारियी, पतिज्ञताये होतीं पति - अनुसारियी! भेना के नयनों की प्रसुदित प्रेरणा कर नयनों से प्रहृख, विपुत्त पुत्तकित मना ले भूपति ने संगत्त मे समलंख्ता भिचा – सी सुनियों को खर्पित की सुता।

वोले 'शिव को खरिंत कर निज पार्वेती।'
जाशम फल पा आज हुने हम चिर कृती।'
जी गिरिजा ने मुका चरण में शीश की।
विधिवन किया प्रणाम विनम्न मुनीश की।

सुनिवर बोले "महादेव की मामिनी, बन कर गिरिजा हुई विश्व की स्वामिनी; हुई बन्दनीया तुम अखिल त्रिलोक की, अन्त हुई अब निशा विश्व के शोक की।

सफत धुरों का भाज तपः साधन हुआ । पूर्ण हमारा भाज वहाँ याचन हुआ ; सरत शस्यु का भाज पिश्व धारण हुआ , भाज विश्व हो मंगलयुत, पावन हुआ।

श्री भी खब्बित सहज तुम्हारी खां है, हुई हमारी भी पूच्या तुम बाज से; बनी स्वामिनी बाज स्वयं जगदीश की, धार्पित करते हम धर्चा आशीप की।

तुम त्रिसुवन की करुणा मंगत मूल हो जगदम्बा तुम सकों के ऋतुकूल हो; शिव – सागर की वेला – सी चिर मंगता रहो . विश्व – परमार्थ – मन्त्र की बर्गता। शीश - गता गंगा जग पावन कर रही, भाल - गता शशिकला लोक - तम हर रही; खंक गता तुम करो विश्व भंगल सदा, रहें ईश अनुकृत हमारे सर्वदा।"

धार्चा - सा धारीष शीश से प्रह्या कर, धारुन्यती की धोर विल्लाव्यत गमन कर, पतित्रता के चरण सृदुल कर से गहे मीन धमा ने, मेना के लोचन बहे।

रख बर – से युग पाया उमा के शीरा पर, सदु बचनों में स्नेह सिक्त आशीव भर, बिक्तिकाता नष बधू उमा – को गोद में बिठा, मन्त – सी गद्दगदु हुवें प्रमोद में

बोली विद्वल वचन मधुर स्वर में छती।
'मिला श्रनन्य छुद्दाग तुन्हीं को पावेती; वन विरक्त की माग्यवती हुम सम्पदा, वन योगी की सिद्धि सनातन कामदा,

भव को शकर बना विश्व मंगल करों, स्नेह शान्ति से, जगती का अंचल भरों; रहे लोक का लच्च तुम्हारा गृह सदा, रहे सिद्धि का पय तब जीवन सकेंदा।

सफल जाज है रतिवन्ती की साधना, रति के तप से, दग्घ काम जीवित बना; समे! तुम्हारी धुक्तित लोक की रीति हो करे काम को पूत, तथी - मय शीति हो। शिव से संयुत शक्ति सहादेवी सती, रूप, शील, सीन्वर्य, स्नेह से कृतिमती; श्रमुर - रूपलव में सर्यांवा च्रेस की, जय सक्सी तुस बनो शील श्री प्रेस की।

फन्या के वियोग से न्याकुत हो रही, हुए, स्तेह, करुणा विश्वम में खो रही, अश्रुमुखी मेना माता की जोर को, फेर स्तेह से सिक नयन की कोर को,

ब्रारुव्यती ने श्रारवासन स्वर में कहा, 'कत्वा का वियोग उद्यपि दुःसह महा, राती! कत्या नहीं किसी की सम्पवा स्टाम वर की वरणीया वह सर्वदा।

कर प्रस्त मैनाक पुत्र को विक्रमी, धन्य हुई तुम यथा दिशा जनकर वसी; कुल की कीर्ति समृद्धि तुन्हारा पुत्र है, इह सुल - यरा का स्रोत प्रशान्ति असुत्र है।

कम्यारत्न अपूर्व तुम्हारी पार्वती, हुई न तुम्हीं कृतार्य, किन्तु यह बसुमती, पाकर शिन - सा श्रेष्ठ और दुर्तन महा आदितीय वर, शाय न कुछ तुमको रहा।

सफता हुई तव गौरक - सय गृह साधता, ऋषि ग्रुख से की स्वयं स्रुता की यापता; दलत कुत और मान तुल्य तव भाग हैं जेव्ह सुता के शीक़ - समान सुहाग है। बन कर शिष की शीलवती अर्द्धोगिनी, शिक्तमती शंकर की जीवन – संगिनी; होगी मंगल मूल विश्व की पार्वती, धन्य हुआ कुल और पिता माता कृती।

तप, संयम भौ भ्यान – योग में त्रीति – सी, बन विरक्ति में मधुर लोक की रीतिं∸सी, स्थायुमाव में अन्तर्वम अनुभृति – सी, अपरिप्रह में उत्तम विश्व – विभृति – सी,

षनकर शिष की शिषा तुम्हारी पार्वती, होगी अगदीश्वरी अखिल – मंगल – मती; उत्तम विधि से पूर्णे धर्मे कर लोक का, रहा न अब अवकाश शान्ति में शोक का।

श्रक्ति के वचन सात्सना से मरे हुन, मेना के नयन कमल- एत —से करे; श्रंचल से इग पोंझ, उमा को शंक में तेकर बोली 'रस्तवती – सी रंक में

अपेया कर निज रत्न अतिथि सत्कार में , हुई श्राज इतकृत्य देवि! संसार में ; हुई पराई श्राज इसारी पार्वती , श्राप इसारे हुवे इसी से इस इती।

हुआ हमारा आज माग्य उत्कर्भ है, उसह रहा यह मेरे उर का हुवें है, ऑसू मेरे देखि! अर्घ्य हैं आपके। असिस अनुमह नित अनर्घ्य है आपके।" ध्यरूप्यती की कर श्रातेक विष सिक्रिया, हुई शान्त तब मौन हिमाचल की प्रिया; दे ममता को धैर्य विनय के ज्यान से मेना ने शुम तिथि पृद्धी मुनिरान से।

कर विचार से निश्चित मंगल – विधि मली, चली सिह्त ज्ञामोद ब्रह्म-ऋषि मण्डली भूप हिमाचल ने सबको अति तुष्टिदा की ज्ञादर सत्कार सिह्त उनकी विदा!

हो आवर – युत बिवा समुद कैलास को, मनोवेग से गवे उमेश निवास को; मृप निकेत का मान निवेदित सब किया, रिज़ ने भी सम्मान सन्हें समुष्टित दिया।

वोसे शंकर हर्षित हो अति श्रीति से
"वन्धु!करो सब कार्य तुन्हीं अब नीति से,
बनो तुन्हीं अध्वर्युं प्रशाय के याग के,
तुम ही भागी बनो पुष्य के भाग के।

विधि का सब सत्कार्थ जामका भार है। चरित जापका पावन शिष्टाचार है; स्नेह सहित सम्पन्न उसे कर शुनिवरो। तम मंगल की सिद्ध मूर्मिका शुचि करो।"

हो प्रसन्न मुनि गये शीच्र निज घाम को । शंकर करते स्मरण उमा की काम को , कठिन करुप - से पत्न यापन करने लगे , तपोधनी में वीच्र माच नृतन जगे।

## सर्ग ६

## परिगाय समारोह



लेकर सुनियों को साथ पुलक भर वन में , प्रासाद क्य से निकंते द्ववित भन में , गिरिराज दिसायल और मेनका रानी , थी अरुन्थती के संग स्मा कल्याणी।

भवरोध — द्वार पर मुनियों ने कुछ रुक के मेना का बन्दन किया विनय से मुक्त के, बोलो "कुतार्य इस हुये कुमा से रानी! शिष के वैसब से होगी बसा सवानी।

रिश के सेवक फिर होंगे अतिथि तुन्हारे, सत्कार सदा ही सूत्रम हमें अब सारे; यह स्तेह, शीख, सौजन्य राज मन्दिर का, होगया हमें अब असुम कुटीर - अजिर का।"

यह कहकर मुनियर बढ़े और उपवत की, माथे पर क्षी मेना ने घृक्ति चरण की दुर्पि अरुम्बती की, और अभूभर बोली। "करुणा से जीवन प्रन्थि हमारी खोली।"

चरणों पर पड़ती अंक उमा को मर के, मंगल वर – सा कर सृदुक्त शीश पर घर के, बोली गद्गद् स्वर, "तुमने तप में वेंटी, सौमाग्य – शील में विश्व – विमूवि समेटी।

तप से कर रूप कृतार्थं प्राप्त कर शिव को , निर्दिक्ट किया शिव मार्ग मूमि को दिव को ; शुचि स्नेह - शक्तिमय अवल असएड तुम्हारा , सौभाग्य विन्दु हो जगती का ध्रुव तारा।" देकर नव नव श्राशीष मात्र मर मर के, मेना रानी को बिदा किसी विघ करके, मुनियों के पीछे चेममयी छावा-सी। विरतों की वप से पूत श्रमस माया-सी।

डपवन पथ में छा छरूथती कल्याणी, बोत्ती भूपति से भाव भरी शुचिवाणी, 'राजन्! मेना – सी पां सहीयसी रानी, इत – इत्य हुये कुल – खालम के खमिमानी।

है विश्व संगता कीर्तिमती तब कन्या, दिव होगा इससे दिव्य, घरित्री धन्या; शिव – चन्त्र – कला की अभितव कान्ति बनेगी, तमपूर्णे विश्व में ज्योतिष्यन्थ रचेगी।"

वोले सूपति, 'करुणा से शिष – शंकर की भी अनुकम्पा से अध्यागत मुनिवर की इत इत्य हुये इस, पावन गेह इसारा यह हुआ आपके पद अपैण के द्वारा।''

इस ऑति परस्पर क्रम से अमिनन्दन के जा गये द्वार पर जनायास उपवन के, राजा के डर – सा ही विशाल जी गहरा था रहा मानसर मन्त्रुल निर्मल लहरा।

बोले मुनिवर, "धव राजन! विदा, निजय हो, उन्नत विशाल ऐसा ही विश्व हृदय हो," कर जोड़ जोड़ श्रमिनन्दन में अनुरागे, चल दिये उभय निज भिन्न पर्यों में कामे। सत्कृति की स्पृतियों का ले सम्बल भारी सुनि वर्गे चल दिया, शंकर का अनुकारी आकाश भागें से, सहज योग के बल से, सड़ चले मानसर से इंसों के बल से।

आलाप - ज्याज से हांचित कर उपवन को , दृप फिरे अलचित उत्पुक राजभवन को ; ये संग सचिव औं अनुचर ये अनुगामी , पाते सहर्ष सेवा नित स - हृद्य स्त्रामी !

सुनि चले गये व्यापि ले स्नेह - विदाई, तप की विभूति सवेत्र क्योति - सी छाई; यह अरुन्यती के स्नेह - शील की छाथा, अन्त पुर में छाई बन मनहर माथा।

ड़ाये उत्सव के पर्व नवीन निराले सिख उठे सत्य बन स्वप्न हर्गों में पाले , नव सुमनों से फूली उपवन की क्यारी , स्रामें(ह हुर्व से वे प्रफुक्क नर – नारी ।

प्रतिष्वति – सी मेना माता के अन्तर की , कुत – कन्यार्थे सम्मिलित समस्त नगर की ; अन्तःपुर में गा की सहषे वधाई , श्रीषधित्रस्थ में हुई – रागिनी आई ।

ह्याया अपूर्व क्साह् समस्त नगर में; पुरवासी तत्पर हुचे, हृष्ट श्रन्सर में, एस्कुट बोजनाओं में प्रिय क्सव की, कवियों – सी सबको कांचा यी श्रमिनव की। दुवों से भ्रासन्त्रस्य क्तसवं का पाते उत्सुक सहर्प प्रिय वन्तु, सुद्धद्वास्य भाते, उल्लास हर्षे से प्लावित भन्तःपुर श कर व्यत्र कार्य से भीर प्रफ़्रीलव कर था।

प्रहरी से स्चित एक ऋतिथि नव आता, स्वागत का नव सद्भाव द्वार पर झाता; अन्तःपुर होता ह्यित कल्पद्वम – सा, प्रमदावन में खिल डठता नवल कुछम सा!

गुंजित वधुओं के मधु मंगल - बाइन से, कृजित कल्याओं के लीला गाथन से, पूरित शिशुओं के इर्थित कोलाहल से, पुर पर्व - तीर्थ - सा शोभित था इलक्ल से।

वैवाहिक मंगल – विधियों से बहु, पुर के गृह गृह में ज्याप वधू-जन भरते उर के अजुराग पूर्ण निज भाव चाव से कृति में , अन्तर का या उल्लास भरा आकृति में ।

चित्रित कर द्वार - गवाज, चौक ये पूरे, मन की कांचा मे ये सब कार्य अपूरे; प्रुपमा से सिलत सबन गवाच - नयन से थे देख रहे अपरों में झबि - दुर्गण - से।

सज्जा क्यौ व्यापारों के संकुत क्रम थे। पौरों के निरझत स्नेह, श्रयाचित श्रम से अन्तःपुर से एकात्म, प्रमोद – विपुत – सा। सगता समस्तपुर एक प्रफुद्धित कुत – सा। हर्पित ये देव अपूर्व प्रीति से हर की, विस्मित ये शोभा देख समस्त नगर की, उत्सव का हर्षांऽऽलोक चतुर्दिक छाया, जागरित हुई वी नन्दन की मधु माया।

भावी आशा से आश्वासित अन्तर में, बन बन्धजनों – से देव पुनीत प्रदूर में, गिरिराज हिमाचल के गुरु आयोजन से, करने आये सहयोग प्रहर्षित सन में,

अप्सरियों से युत देवों के दत्त आये औषधिप्रस्थ में नये इत्ह्रत छाये, स्वागत सत्कार प्रह्या कर अमित विनय से हो गये बस्कु – से कार्यों में तन्मय – से।

मैनाक पुरस्कृत छी मेना से शक्त , युवरानी द्वारा छन्तःपुर में छादत , फैली प्रांगरा में ज्योतिमती छाप्सरियाँ , मानस में ज्यों राका से दीप्त लहरियाँ।

बालायें होकर बा - चंचल बालिनी - सी, बघुयें समेट कर अंचल निज निलिनी - सी। हो मीन कुत्हल श्री विस्मय के ज्ञा में करतीं रहस्य श्रालाप विनन्न नयन में।

तस्त मन्द गान बोली इंसकर युवरानी, 'उत्सव को करे छतार्थ स्वर्ग की वासी, श्राप्सिरियों के स्वर नृपुर के निस्तन में वे गूंज बढ़े विस्मय से राज - अवन में। ख्यान शिविर में इपित किन्नर गाते, गन्धर्व नाचते, यद्य समोद सजाते पय – द्वार स्वप्न का रूप सत्य में भर-सा स्रोधि – प्रस्थ शोसित था स्वर्ग स्वपर – सा।

विखरी विभूति मानों त्रिभुवन की सारी, ये दिव्य - रूप भानन्द - मग्न नर - नारी, विस्मित विमुग्ध ये भातियि देख भ्रविमाया, स्वने संदेह - सा स्वर्ग सहज ही पाया।

साकार प्रीति – सी सबके उत्पुक्त उर की, थी उमा बनी जातमा – सी अन्तापुर की; सबके नयनों में या उसका ही सपना, करते ये बहुविधि स्नेह स्थक सब अपना।

परितोष पिता को था कम्बा-परिएय में,
सुद्रा से ये गम्भीर, प्रसप्त हृत्य में;
पुत्रों है बढ़कर किन्सु बमा इस चए में
थी प्रायाभूत-सी करुए। पिता के मन में।

पाकर कन्या के अर्थ शेष्ठ वर माता । मन में कुतार्थ थी, हवं न हृदय समाता ; करके विछोह का ध्यान, देस कर पीले । होता था गद्रगद्द हृदय और हग गीले ।

धिर रहीं उसा की इच्छा की श्रनुकृति-सी, सिखयों घाता की चरम स्नेह - सस्ति - सी, हॅस हॅस विनोद से पल पल श्रातीं वार्ती; पुत्री को जस भरवी माता की झावी। मैनाक मीन बहु कार्यों में तत्पर था। भारवस्त पिता भी माता का भ्रन्तर था। लख निकट बहुन की पाषन परिएाय बेला। था हुव्ट हुद्दय में ममता द्रवित भ्रकेला।

मंगल मुहूर्च में ह्र्षित पुलकित मन में , गा गा कर मंगल गीत रुचिर ऑगन में , पति – पुत्रवती सीमाग्य – शालिनी नारीं , करती प्रसाधना समा – संग की प्यारी ।

पीले उषटन से झंग - सता शुचि गोरी, सिल उठी चॉदनी क्यों केशर में बोरी; शारदी प्रकृति में नव बसन्त क्यों आया, राका पर मानो पढ़ी खबा की झाया।

सिक्त कटि में दीका विधि के नव शर से, सिक्त स्त्री स्था निक्ति। – सी नव रिव कर से; संयोग शिक्त का श्री में था भयहारी, शिक्तिशी – सी थी शोभित रौत कुमारी।

नारी की सुन्दर सन्जा को संस्कृति – सी, भवला की दुर्वेल लच्जा की भूव भृति – सी; जागरित हुई जो शक्ति योग से मन में, प्रस्कृटित हुई यह अलंकार बन तन में।

गुरु तप से श्री में शिक समागम करके। श्रद्धा में कृति का बल संबत – सा भर के; श्रद्धरों का करके दलन शान्ति स्थापन को। हो रही समुद्यत शिव के शिक वरण को। तप से कर संस्कृत रूप - स्नेह तन - मन का, आतमा में संचित कर बल आराधन छा; शुचि किया - शिक से संयुत श्री करूयाणी बन रही : आज मय के अनुरूप भवानी।

तन में जनटन कर इत्तदी का तैलांचित, कर गन्ध द्रव्य के अंगराग से किंचित धुरभित तन को, अभिषेक बसन से कर में ले चलीं स्मान हित वधुये पुख्य प्रहर में।

ह्षित अन्तर ते पुलकित कोमल कर से दे देकर बहु आशीप स्नेह के बर – से, कंचन कलशों से संगल स्नान कराया, संगल बादन का बोप चतुर्टिक हाया।

मंगल स्तानों से उज्ज्वल – तन अवदाता . सिल उठी द्विगुरा वह तपःपूत अभिजाता ; भाररा कर उद्गमनीय वस्त्र सुकुमारी सिला उठी उपा में रका की उतिकारी।

सम्बित केशों का जूट शीश पर बॉबे; सथ:स्नाता शुनि उत्तरीय को माने, वर्षातप – सी शुनि कान्ति तरन में धारे, से सस्ताओं के कर के मृदुल महारे

रसती श्रद्धा में गिन गिन चली घरण को , जित शिव के मानों फिर में विजय कम्म को ; परिणीया भी यह गुद्ध मील - एवि - भी था , श्री क्षणिनी का घरनी आप सजीना। कंगों में पुतकित, बिक्त किंचित मन में, वैठी गिरिजा श्री – सी ऋंगार सवन में, सीमान्यवती बधुवें वीं उसको घेरे से से को कांबों में स्लामस्या घनेरे!

निर्व्यांज रूप सख पूत उमा के तम का, ची सरत भाव सख इसके भावुक मन का, भावों के भ्रमरों में तरियी सी डोली, मन में विस्मित, सस्मित वायी से बोलीं—

'है रूप सहज श्रंगार उमा के तन का, इत्या बंगों में जोज तपस्था मन का, सब अलंकार इसकी झवि पर बलिहारी, मेला के घर में सक्सी स्थयं पधारी।'

र्श्वार पीठ पर आग्नह से आसीता, फिन फिन भावों में कवि - बाला - सी जीना; वापस - बाला - सी वह र्श्वार - सवन में, रूप निरता रिव - सी राजित काम - भवन में।

क्ष्रवि - तेज - शीक्ष की सीमा - सी सुकुमारी, सप - शुद्ध स्तेद्द - सी प्रभावती मनदारी, श्रालोकित सारा भवन रूप से करती सिक्षरों के सन में भाव श्रानेकों भरती

भावों से विद्वल, पुलकित मोहित सन में, समता की करुणा भरे रुचिर आनन में, अन्तर में अद्धा भरे वघू बन धरतीं, अंगों में आमूक्ण, या पूजन करतीं! आशीष समान बढ़ाकर पाणि सुकोमल , कर सर्व जूट का स्रोते सम्वत कुन्तल , राका शशि – से उञ्चल आनन को घेरे , आ – चितिज घर्नों – से शोमित हुये घनेरे ।

प्रातर्यामा के विगतित तारक - गण - से, कंशान्त - भाग से करते गुका - कथ - से; तो वारि विन्दुओं को शिशुओं - सी कर में, जिलनार्थे भर मन मोद ग्रुहास अधर में

सुदु गन्ध वृप के पास यत्न से करके, अष्मा से फिंचित आईभाव को हर के; इचती अलकों में रत्न - कुमुम की श्रेगी, दूर्वांयुत पायदु मधूक - दाम से वेगी।

छुन्दर शिरीष के झुसुम सहरा, रत्नांकित कंपन के कर्या फूल कानों में लिन्दित , सम्बन की गति से मन्द मन्द वे हिलते , रिजित क्योल की झिल से दूने सिलते ।

मंजुल स्यात – सी बाहों में बतों से . कंचन से निर्मित, बटित विविध रतों से ; कत्तम श्रामूषण सकुच सहित पहनाये , छवि मे रो।मित हो श्रतंकार कहलाये ।

थे किये जिन्होंने सान मंग नित स्मर कें बरपल – से युग चरणों को रजित कर कें, अरुणाम अलकक से बोली सुकुमारी, ''इन चरणों पर हो नित शकर बलिहारी।'' बोली अपरा मुक्त एक सबी के उत्तर , "हो बन्य शशिकला इन चरणों को बू कर ;" आशीष महर्या कर लिखत नम्र निराज्ञा निर्यचन स्था ने सारी सस्मित साला।

बोत्ती अपरा अंचल में मृदु मुसकाती, ''इन चरणों पर त्रिभुवन की श्री बित जाती; शिव शीपगता गंगा की निसंत बारा हो पूत पदों के नित प्रच्छातन द्वारा।

होते हुतार्थ हम जिनके दर्शन भर से कामजात कान्तिमय धायत इन्टीवर – से ; इन नयनों में संगत – मति से बस खजन खाती ने खंजिय किया – न मान प्रसाधन ।

अकर्तक कान्ति से जिसने शशि को जीता, शशिकता करेगी विजित शीघ परियीता; दे रही वसे क्यों दो दो आहि। दिठीने, जादगरनी को लगते कसी न टीने।"

पर्याप्त प्राय श्रमार हमा का करके , सीभाग्यवती के मन में मंगल गर के ; चन्त्रज्ञ सस्तक पर विन्दु रुचिर सिन्दुर का स्रांका, भर वसमें राग ससुत्सुक वर का!

करके र्श्वार उमा का पुलक्ति होतीं सिद्धियाँ विह्वत – सी पत्त पत्त हॅसती रोर्ती, हो रहीं धन्य सीभाग्य – रूप से मन में, शी एक अलिस्ति करुणा पर ज्ञानन में। श्रपरूप रूप सौमाग्य विन्दु से श्रंकित खिल चठा श्रयुत गुण, कर सिलयों को विस्मित , किस पुरव योग में भंगल मगलकारी श्राया राका के शशि का बन सहचारी।

अपरूप कान्ति से तप.पूत यौवन की, कर रही अलकत छवि को आमूपण की; बहुगन – से ये राका के रूप – निलय के, बुदबुद – से छवि – सागर में रूप – उटय के।

वहु विघ रत्नों के आभरणों से सिक्त कर रही प्रफुल्लित कल्पलता को लिख , नज्ञ तथा प्रहमयी निशा प्रकुमारी , होती विहंगयुत सरिता – सी बिलहारी ।

ष्ट्रंगों की श्रमित निसर्ग रूप ख़ित खिलती, श्रामर्गों की श्रामा उसमें ही मिलती; कुछुमों - से करते देहलता को मण्डित श्रमञ्जूषि में ये होते स्वयं अलकृत !

मृदु नर्भ द्वास से मलियों के मकुवाती, परिपूर्ण उमा की सब्जा से सुख पानी, किस शीलवती ने मृदु कर महज बहाया, मिर पर हरिताम्बर उमको कविर उडावा।

ष्ट्राचे - चूँचट की छाया में - मी हनकी क मौमारय शील की छाय प्यानन से महपकी; शा - नमित सिनिज भी केपों में शिग्रु की क इद्वेतित होनी भी कामा - थी सुनि की। भीरे से एक साली ने सहज घुमा के, भा-नमित नदन के सम्मुख मीन उमा के, दर्पण रख दीर्घ सुदीर्घ नयन से देखा, स्राज्जित मुख पर भी दौह गई 'स्मिषि - रेखा।

स्रातकर अपनी सिव्यंत हावि को द्रपेश में, स्मिति से क्षांचित निज हुई उमा भी मन में, प्रथमालोकन को अभिमुख जानन हर - का, हो आवा उसको स्मरण, दहन वह स्मर का।

लेकर क्रतीत की स्मृतियों की मधु काया क्यों सम्य कल्पनाकों की मोहन माया, रेजनी की नत पत्तकों में मधुरस पागे तारों - से सपने समा - नयन में जागे।

धावों में श्वात्मविमोर भान - सा मूली, श्वन्तर में, हेक्ट रुविर कल्पना - सूली, श्राहित करती उस बोगव्रती के सपने, श्वास्वण सस्ती चेक्ति हतों से अपने।

क्षस चिक्रत उमा को एक सत्ती यों बोली, (स्मिति ने विनोव में रेस – विमृति– सी बोली) 'योगी विरक्त बनवासी वंशस स्वाणी, इन ग्रामरणों से होंगे अब बढ़ मागी।"

धर्जित ६२ इसको श्रपर सखी वॉ बोली, "श्री भी इसके हिंत होती श्रंचत रोली, सीमा निसर्ग छवि की है उमा हमारी, साकार हुईं नारी – विसृतियाँ सारी।" "सीमा निसर्गे छुन्दरता की, क्या इसकी आभरखों की आकांका, तम में तिसकी हो मिला अल्प सौन्दर्ग, उप्टे ही मन में होती आकांका अलंकार की तन में।

आदिश्रीं – सी यह समा मूर्ति – सी छवि की, नैसर्गिक कविता – सी यह जग के कवि की; इसका कुट्टिं से समुचित गोपन करने यह अलंकार - आरोप किया है हमनें।

हों रहे अलंकत अलंकार ही अवि से इसके अंगों की, नज़त्रों - से रवि से; राका ज्योतका - सी आमा में आनन की; हो रहे लीन ये आमा - से उहुगए की।

है सत्यं वेप वितिताओं का ममलकृत होता पति के प्रेमालोकन से छाहत, उपकृरण मात्र हैं किन्तु रूप के भूपण। अनंतकृत मुस्स ही अमुख ज्योति का पूपण।

मुख की छवि से भी अधिक भाव अन्तर का ब बनता आकर्षण भर्म - पारखी वर का ; सद्भाव, स्नेह औं शील शुद्ध बस मन का ; उत्तम आभूषण है ललना - जीवन का ।

तप में अंकर को प्रेम प्रमाणित करके , रस में विभृति पावन श्रात्मा की भरके , यह स्तेह, शील को छवि की मृर्ति अनन्या , करके कृतार्थ कुला हुई विग्य में घन्या । राका शशि से चहेतित रत्नाकर मी सकता मर्यादा भंग न कर असु मर मी, तो एक कला से अंचित इसकी छवि को क्या दीप्त करेंगे वे दीपक में रिव को।

नैसर्गिक सुन्दरता की सीमा - वैला, कू सकता बौधन - कार मात्र जलवेला, तट के सीपों - शृंखों - से रत्नाकर के, वे जलंकार है इस निसर्ग सुन्दर के।

वय सन्त्या में कैशोर तथा बौवन की , सन्म्या की दीपशिखा – सी खुवि मी तन की , या स्नेह कान्त का बढ़ती और निखरती , होती दीपित औं जग आलोकित करती।

तप से शुनि स्वर्ण - प्रदीप देह का जिसका निखरा, जो अज्ञय स्नोत स्तेह - का जिसका अधिकार बना, झवि - दीप - शिखा वह जग की, होगी हग - अंजन और स्वोति शिव - सग की।

यह पुषय आस्ती दिन्य तेज की शिव के, क्योतित सन मन्दिर करे भूमि औं दिव के, यह प्रेमयोग गौरी का तप औं नय से होगा नारी का दर्पण शुद्ध हृद्य से।

रत्नांकित श्रामूषस्य निज साव - सुमन - से कर रूप शिखा पर श्रम्बत - से श्रपस्य - से, इसने भी छवि देवी की श्रमों कर खी; सपनों - से शुचि सुद्दाग की मोखी गर जी।" इस मांति चल रही रूप शील दर्शन की मीमांसा धरिषद् में शृंगार मदन की; जब तक आंतिकली उधर मेनका रानी, ललनाओं को तस्य बोली वह कल्यागी?

'देकर सहाग का स्तेष्ट इसे तुम सबने , इस दिये सत्य कितने हृदयों के सपते ; लायेगी यह कर सूना गेह इमारा , होगा तुम सबका स्तेष्ट सदैव सहारा ।"

कुल कामिनियों का कर सर से अमिनाइन , लखकर कन्या का रुचि परिपूर्ण प्रसाधन विस्मित नवनों में मान कानिवेच मज़के, पलकों पर हो कॉस ममता — से कलके।

हरिताल - आह - द्रव लेकर निज अङ्गुलि - से सन्युटिक उसे कर संगत्तमय सनसित से, द्युम तिलक लगाया उठा उसा के युस को, माता के उर के कीन वानता सुस को।

यौवन ब्द्रगम से अनु - प्रश्रद्ध स्वय स्या में, तो भन्य मनोरय था मेना के मन में; सस आज उसे भी सफल, प्रसन्न हृदय से हो रही छुशोभित सुन्दर शील विनय से।

मेना के हम ये भरे ग्रमात कमल न से ; हो रही आकृतित हिट हुएँ के जल से ; वह लगी बॉबने गद् गद् - सी अन्तर में ; मगल का कंकण मृदुल टमा के कर में। आकृषित - द्रष्टि, श्री विद्वल - सी खन्तर में , धर्षित करती शुषि कंक्या स्थानान्तर सें भात्री ने करूगा - स्मिति को रोक अभर में नेंथवाया समुचित शान्त समा के कर में !

र्मगल - द्रव्यों की प्रन्थि सहित श्रुणि कॅक्स योवन - राका में करता रुचिमय अंकत पावन श्रुहाम की मंगलमय जना का बनकर सर्वोत्तम कार्लकार मूल का

र्मगल क्या में बारण क्षतिष्ट का करते , क्षि पर क्षटिष्ट का कान्तराय - फल <sup>हरते</sup> , क्ष्पुक जननी ने बॉचा दिव्य दिठीनों , क्याया कर में या अन्तर का सूर दीना।

इस एक प्रत्यि में बंधी नियति दो कर की, जीवन - विभूति प्राणों के कान्य:पुर की, यह बन्धन ही है सुकि बमब जीवन - की, मर्यादा प्रेम कानन्य पुरुष बीवन की।

यह पुष्य स्व बीवन – सागर की वेसा, भर्यादिव इससे सन की वर्मिस खेला; इसका धारण है सन्त्र प्रकृति के नव का, इसका वस्त्रंघन स्वागत महामलय का।

श्वारण कर उसको विधि से ब्याज भवानी, नारी की नय की मर्योदा कल्याणी भारत से सन्त्रित बनी श्रासित त्रिमुबन में; कल्याण सदा नय का परिस्था जीवन में। कुल - कृति - विधियों में दस्त धर्म-विधि-शीला माता ने कू कन्या का पाणि - लडीला, कुल देवों को बहु अर्चा सहित मनाया, सामह कन्या से बन्दन मीन कराया।

मनता श्रद्धा के निनश श्रातुमह द्वारा , फिर लन्जित उसको हेकर स्वयं सहरा ; क्रम से सतियों का पद - वन्दन करवाया , श्राशीप विनीत उमा ने सबसे पाया ।

' 'हो प्रेम असलिस्डल तुम्हें प्राप्त निज पति का ' कोई बोली ''हो मागे सदा सन्मति का, हो बीर पुत्र दुष्टों का मईन कारी '' बोली हॅसकर सदु सवला अपरा नारी।

'तप में कर रूप कृतार्थ धन्यकर कुल को, है प्राप्त किया सीभाग्य कापूर्वे कातुल को; , नय और शील में सफल युग्म जीवन हो " बोली कापरा 'तुम नारी का वर्षण हो।"

'दाई त्रिलोक में कीर्ति पिता की रवि - मी , पति प्रभा न्याप्त त्रिभुवन में इन्दु<sup>क्कृ वि</sup> - मी ; सन्ध्या - ऊपा - सी रंजित नत्र जीतन में <sup>ग</sup> बोली कपरा ''तुम हो वन्त्रित जिस्तुवन में ।'

लेकर विनम्न श्राशीय शीय पर सवार, मन में ही बन्दन किया उमा ने भय का; जलनायें वर्षाकण - मी मागर - उन में हो को सीन उन्ध्य के को सहस्य में।

## सर्ग १०

शिव समाज प्रयाग

चघर कुवेर शैल पर हर के, मनहर घाम, थी श्रपूर्व जीवन की शोमा नव श्रमिराम, नव स्वर से था गुंजित, नीरव शान्त प्रदेश, फैल रहे थे उत्सव बनकर प्रिय सन्देश।

शिव के सिद्ध समाधि थोग का स्थल एकान्त, रहते चपल गर्णों से जीवित जिसके प्रान्त अचल समाधि लीन थोगी-सा रहता मौन, जगा अपूर्व पर्व-सा एस पर सहसा कौन?

कर बालाप अनर्गंत करते काल समस्त । बापन, जो गया बाल हुये क्यों इतने व्यस्त । गिरि कन्दर में करते थे जो समुद निवास , किसके हित थे शिविर लगाते गया सायास ?

केवत इन्दु कता का जिस पर सदा प्रकाश रहना, उस पर नक्षत्रों से युत आकाश आज उतर आया क्यों, सहसा शत शत दीप, इंज शिविर शिखरों पर जांगे, सक्छ समीप?

वर याचन को छोड़ कदाचित जिसके पास, कमी न माँके ये बो सुरगरण, बाब निवास दल वल से कर रहे यहाँ, निज गृह-सा मान । तूपुर निस्त्रन से गुंजित है किन्नर - गान।

होड़ उमा श्री श्ररूम्बती को जिसके कूल नारी के तन की झाया भी पड़ी न भूल, जलनाओं के हर्ष जास से वह तप धाम, गूँज रहा बब दिक्य गृही का गृह्वश्यमिराम। वरुष, सूर्य, शशि, आदि इन्द्र का देव - समान, अनाहूत-सा आया, मानों निन गृह आन; हिलमिल नर, सुनि. गणा, अमरों के उत्सुक वृन्द, करते सेवा - सान स्वजन - से सव सानन्द।

घल्हड़ गति में आब गणों की नव कत्साह, नन्दीश्वर के मन में उमझा मोद अथाह; धाज नवीन ओज, से करता वृष हुंकार, नव समंग से विकत फणी भरते फुंकार।

भारमा के मुखरित भामन्त्रण – सा संवाद, पाकर नमचर चर से, चर में भर आहाद । सरस्वती भी क्षच्मी से युत भति भिनराम । भागे त्रह्मा और विष्णु ये करुणा धाम ।

ष्मासन से उठकर शंकर ने उनका श्राप, कर स्वागत सत्कार, किया मर्डु स्नेहालाप, सुरपित श्री सप्तपि कर रहे थे मतुहार, सुर – गया – युत नैनाक कर रहे थे परिचार।

किन्नरियो श्री अप्सरियों को लेकर साथ, सरस्वती श्री लच्मी का ले श्रंचल हाथ, अरुम्बती कर रही स्नेह से श्री सत्कार, वासी श्री के सहित स्वयं ही श्री साकार।

श्रद्धा, विष्णु, सहेश प्रेम से बे एकत्र, कुशल और त्रानन्द विश्व में वे सर्वत्र; सरस्वती त्रौ लत्त्मी को जो एक श्रमाव रहा, प्रकट वह हुआ पर्व वन सहस्र दुराव! शैल शिखर पर महामेघ के छत्र समान, फैला पंख, विराज रहा था गरुड़ महान; भातु समान किरीट विष्णु का दीप्त विशाल, पूर्ण सोम – सा सौस्य कान्तिमय आनन भाल।

श्रंग दीप्त था श्रुचि राका के न्योम समान, चित्त श्रुक-सी वच्च देश में मिश श्रुवि मान; शोभित थी नचन्न-राजि-सी डर पर माल, शंख चक्क श्रौ गदा-पद्म युत बाहु विशास।

खिले मानसर में थे अगिएत छिन के सेतु, शतदल राजकमल सस्मी की सेवा हेतु; एक विशास कम्दरा में कर धुन द्या वम्द, सस्मी का बाहन करता था आत्मानन्द।

सरस्वती का राजहंस हिस दीप समान, भान सरोवर में तिरता था मुक्त महान; करती मौन शिखर को गुंजित थी भंकार, षीया की. कर मुक्त हृदय के रस - स्वर - द्वार।

वन शिव के अनुरूप प्ररोहित अपने आप, स्वयं स्वयंभू करते विधिवत् कार्य कलाप; सिद्ध चतुर्विध बाग्गी का कर पूर्ण अमेट, पाठ चतुर्मेख से करते थे चारों चेट।

खड़े इन्द्र चत्पुछ प्र<del>पोदित</del> बदन से चैंबर संन्हाल, बरुण हर्प से करुण खड़े ले अर्ब्य श्रराल, खड़ा श्रारती-सा लहमी की हर्पित सोम, या श्रासीद प्रसार कर रहा पावन होग। सप्त मालकार्ये मर घर में स्तेह अपार, सना रहीं थी परिखय निधि का सन सम्भार; वर के सन अनुरूप प्रसादन, अपने हाय सन्जित कर हर - सम्मुख रक्खा, नय के साय।

दिव्य साएकाओं का सन में आदर सान किया स्पर्श सर से इसका हर ने बहुसान ; कर द्वारा संगत मंडन श्री शिर पर धार ; किया स्तेह श्री मंगत का शिव ने सत्कार।

विस्तित बलनाको को मन में देख ब्दास ; इंगित में लक्षी - वायी का सुदू परिहास ; बोले समें वचन चतुरानन करने सान्त . सकल कागतों के मन उन्मन विस्तय-प्रान्त -

''अर्तकार युत असित प्रसाधन का उपचार, तत्तनाओं की लिंकत भी का सुम मूर्गार; चर तो है स्वरूप से ही बर, जबि साकार, पौरुष और पराकम उसके चिर मूर्गार।

कलनाओं की क्षिय का गोपन कर रूपार करता बर्द्धन चौर विश्व का अंगलवार अ स्फुटित मुक्त श्रंगों से नर का तेव महान : वल - विक्रम करता बगती में विसय - विधान ।

श्रातमा का आलोक प्ररूप का शुद्ध स्वरूप, मित का विशद विवेक सदा कृति के अनुरूप; धर्म और धृति यय तीवन में कर्म सनीव; विक्रम और विनय का नम में शोमन शील। पूर्ण वशित्व भाव ही भन का सृदु श्रिभेमान. तप संयम का तेज देह की श्रुवि श्रुतिमान; प्राणों का वल श्रीर वीर्य ही शस्त्र प्रधान मर्यादा का सान, घर्म का घर में घ्यान।

न्याय और नय का रक्षण ही प्रिय परमार्थ, असुर दलन में भुज मूलो का दर्प कुतार्थ; प्रलय मेघ के चज्रघोप - सी गिरा गमीर, देती हृदय ज्ञाततायी का नम - सा चीर।

भान्याथी का हृत्य भाद्रि-सा सहज निदार, को हुच्टों पर करती निर्मय सक्ष प्रहार; करती नारी - शिशु - नय - नय का जो सत्कार, वही गिरा है पुरुष कब्ठ की सुकाहार।

रण में गर्जन करते हैं तर ; किलर गान , करते हैं गन्धर्व नृत्य. नर युद्ध प्रयाण ; किन्द्ररुपो का अलंकार सदु कलाकृतित्व ; संयम, शक्ति और नय में नर का अस्तित्व ।

शीलवती नारी की तेवस् तपमय शकि । बनती नय विकम युत नर की पावन शकि । स्नेह, त्याग तप, शील युरुप का सहव उदार श्रतंकार, सन्तति का जीवन - नय - श्रतुकार।

श्रुतियो में गृहीत जीवन का पावन ज्ञान, कुण्डल कचिर सुवर्ण रत्नमय शोमामान; उन्नत, सुदृद् और सुगठित युग वृषम - स्कन्ध, और प्रवल सुजमूल सुक्प कर का सुत - वन्ध। दीप्त तेज से तथा गर्व से उन्नत जाल रत किरीट स्वयं है चर - वर का चिर काल; त्रिकुटी पर तप और झान की केन्द्रीमूत प्रतिमा की शुचि क्योति तिलक हैं उद्युख पूत।

नारी की अर्घों का पावन पीठ महान , बख से उक्षत बच्च शिखा – सा शोभावान ; अलकार है उसका निर्मंश विक्रम व्यं , बिल जाते नर के पौरुष पर शत कन्द्र्यं।

नारी, शिशुका, ग्रुजनों के हित कुमुस समान, सरस और कोसल अन्तर से की श्रीमान; जो अनीति के विये वज से अधिक कठीर, वही थीर नर पालन करते नय युग ओर।

नारी, शिद्ध औ सुजनों के हित, उर के बीच स्नेह और कह्या की घारा बहती, सीच सद्भावों के अंकुर, पादप, प्रव्य, प्रवात , दुव्यों के हित जसती उर में भीपण ब्वात !

नारी, रिाह्य औ मुजनों के हित निनकी झाँह। बनती आपद के सागर में हरि की बाँह। अत्याचारी दुष्टों के हित सन की कान्ति। बनती प्रतथ काल के रित की भीषस आन्ति।

नारी, रिश्यु औ सुबनों के हित विनका लेट, वनता मंगल का आरवासन विस्तन्देह; दुर्दमनीय अनावारी को विनका रोप, बनता पापों के प्रतिफल का विर सन्तोय।

नारी, शिक्ष और सुजनों के हित जिनकी दृष्टि, बनती लोक - चेत्र में सुसमय मंगल - वृष्टि; दुष्ट आतताथी के हित बैकिम हगपात, बनता अनय – समायोजन में उल्कापात।

किन्पुरुपों की कला काम - का अर्चन सात्र, दुर्वल आत्मा का आच्छादन सन्जित गात्र; नहीं कामिनी का आराधन कला प्रनीत, पौरुप के अनुरूप नरो का नर्तन - गीत।

सेष-सन्द्र-स्वर तर का गायन भी गन्भीर, पर्तन की पदगति से कम्पित घरणी घीर, कठिन करों के खाषातों से मदुल खतीब. हो चठते पाषाण शास पा सहज सजीव।

चित्र कता है तलनाओं का ततित वितास, मृदुत अँगुतियाँ करतों रुचि से मृदु विन्यास यतकों पर वर्णों की छवि का विविध विचित्र स्वप्नों की रंजित छायायें बनतीं चित्र।

जीवन के कुछ स्टुल ज्यों में सस्मित जास्य मर्म सर्ग का, नहीं प्रकृति था रित का दास्य १ विषम काल में शस्तुत रहते कर्जित प्राय , ष्रदृहास युत तायडन के हित कृत समान ।

किन्नर औ गन्धर्व गर्यों के कोमस गात्र. रंजित वीनांशुक धारण के रुचिमय पात्र; साधु बीर नर को बल्कत औ गत का वर्म. है उपयुक्त बसन औ तन का बाब्छित वर्म। अवलों का आखासन, सुनेनों का विखास, असुरों का इत्कम्पन, दुष्टों का मय त्रास, शिशुक्यों की श्रद्धा, नारी की सीके अपार, अपना विकस-नय नर का निरुपस श्रृशार।

हर तो हैं परसेखर तर के विर आदर्ष, हुवे प्रसाधन बन्च प्राप्त कर उनका स्पर्ध। उतका दिव्य स्वरूप प्रकृति का विर प्रधार, जाग त्रिश्रुल आदि ही हृति का शुम सत्कार।

विश्व विश्वृति समान मस्त ही गम्ब - निवान स्रांगराग है भव के उन का ग्रुचि रुचिमान । राका के तम - सी उरुवत स्रो चिर स्रविकार । वेह, रूप, वल, तप, तच की प्रतिमा साकार ।

तपस्तेव से दीपित शिव का स्वव्यत यात , अपना स्वयं किरीट प्रमा से युत विर कात ; फैल रही ज्ञह्यायह क्योति - सी गंगाभार , जिम्रुवन की अर्चा कमरों का ग्रुवि संवार !

दिल में भी अनुपहित कान्तिमय दिर अकतक। चूढ़ा मिंग है दिल्य शन्मु का वाल नयंक; पिंग तारका युत त्रिक्कटी का लोचन वाल। है चिर मंगल तिलक शन्मु का द्वाचि हरिताल।

सिंखकों से स्वयंत्रक फाए फैला कर धुतिनान । फिंखिर शोमित शन्मु सीश पर छत्र समान । सिंह - वर्म ही रोचनांक युत दिव्य दुक्त । है त्रिमुवन का रावस्प्ट ्यह खेंह त्रिमूल। योगासन ही सिंहासन है भव का भव्य, पाद पीठ है शिखर शिला ही शुनि चिर पव्य; धन्नमालिका ही है चर का मुक्ताहार, कर-मुद्रायें रत्नमुद्रिका की धनुक्षार।

धराणी के घारक अनन्त - से चिर निर्वन्थ . बल - विक्रम के सीमांकन - से दृढ़ भुजवन्य अलंकार हैं बाहुमूल के भुजग महान , धनकी फण - फुंकार ओज की स्कृतिं समान।

भ्रपरिप्रह ही श्रस्तित तोध की सृदु अनुमूति, एक कमएबत्तु जग की मंगत सथी विभूति; मंगत - वाचन श्रस्तित विश्व का डमर- निनाद, मौन श्यान में संस्ति के शुभ का संवाह।

है सर्वोत्तम अलंकार शिव का भुव थोग, हमया प्रकृति को गति में नर का धातक रोग। धोग, मोग की मर्थादा है संयम युक्त, होती इससे प्रकृति – नम्ब से आत्मा सुक्त।

नर का बैसव नहीं प्रहण है पर है स्याग ; बिल - सेवा है स्तेह, नहीं रित औ तन - राग ; क्वान, शौर्य औ शील चित्रत नर के म्हंगार ; नहीं देह को, आत्मा को भवता संसार।

लोक - वेद की अर्थांदा के पालन हेतु तुर्गम सब सागर तरने को वनने सेतु, कर होता यदि मुक्त प्रस्य नय अंगीकार, विसय महत्त् आत्मा का अनुषम है शृंगार। मंगल विधि की मर्थादा का सूत्र ललाम, वाँच सहालक्ष्मी! कर लो तुम सार्थक नाम; सरस्वती तुम आत्म करह से मंगल गान समारम्य कर, धम्य करो वीणा समान।

वन यह सूत्र मुक्त मानव का मंगल-वन्ध, करे सदा सम्पन्न स्नेष्ट का शुनि सम्बन्ध; नर का गौरव हो नारी का चिर बहुमान, नारी का अभिमान श्रुवक का शौर्य महान"

मझा का आदेश मान कर निज बहुमान . किया महालक्षी ने कर में सूत्र - विधान . सरस्वती ने दिव्य करठ से मंगल गीत गाया, बीएा - ध्वनि दिगन्त में हुई उनीत !

किया स्वस्ति वाचन ब्रह्मा ने लेकर नीर, गिरि कानन में गूँजा स्वर प्लुत मन्द्र गमीर, दिया विष्णु ने कर अन्तर-सा नम्न उदार, कर विधि पूर्ण डठे शिव भंगल-से साकार!

ले अवलम्ब निन्दिकेरवर की सुब का पीन ; सिंह - चर्म - युत वृपम प्रष्ठ पर हो आसीन ; उसत हुने प्रयास हेतु शिव मन्द सहास ; मानों जंगम हुन्ना हर्ष प्रेरित कैलास।

श्वेत श्रुपम श्रासीन शन्यु का सहव प्रयाण । करता अर्जित सत्व राशि पर श्रेय विधान ; शीर सन्द गति शील कृपम का गुरु टुंकार । करता था जय हेतु सत्व में अन संवार । चतर रहा था शैल शिखर से शोभावान शंकर का दल शृपम - नाद - युत मेघ समान ; कृष्ण - मेघ - से मृदुल लहरते फ्रा - युत नाग , घन में विश्वन लेखा - सा विश्व चठता खाग !

चला नवीन मेधमाला - साध्यतुचर वर्ग ; वन मू का वरदान विरचने नूतन सर्ग ; करने बन्य धरा को दे मगल वरदान ; मानों किया सदेह स्वर्ग ने ही अभियान ।

करता सूचित वसुन्वरा का सत्वोत्कर्य, ष्मन्वर को कू रहा घरा का ऊर्जित हर्य। चतर रही कैलाश शीश से ध्वनि से पूर्ण। कमलों से परिपूर्ण सुरसरी गति से तुर्ण।

चर्ती आएकार्ये शंकर के पीछे सात, दिल्ल बाहर्नी पर अपने, इति से अवदात; नभ नितनी - सी हर्षित कर में भर अनुराग, मुख का प्रथय प्रभा मरहत - सा पूर्ण पराग।

माताओं के पीछे स्वर्णं प्रमा - सी कान्त , चली महाकाली कपालिनी सीपण शान्त ; यया नील - घन - माल बलाका से ध्ववता . चली विश्वल विद्यानाओं के पश्चात ।

श्रातुगामिनी सदाशिव के पय की अभिराम ; वनकर चली सर्ग की श्रातुगत अलय अकाम ; प्रत्य पूर्णिमा की श्रातुगामिनि वन श्रावदात . चली श्रामा आलोक – गर्म – सी स्वस्वत – गात । हो चत्पुल हुर्ष से स्वर में भर आहार, किया गर्णों ने अगपत् मंगल तूर्य निनाद; गुंजित हुये प्रतिष्वनि से सव देव विमान, सेवा अवसर जान सुरों ने किया प्रयाण!

शत्न पूर्ण त्वप्रा से निर्मित दिन्य महान आतपत्र से सहस करों में रिव कियान, चले पार्श्व में प्रतिपद सहगत शिव के साथ। कर उन्नत कर और विनय से अवनत माथ।

चद्य - शील राका की उल्ल्बल भी झिनमान सत्य - सूत्र - सी किरणों के घन - निचय समान जेकर चमर रुचिर हाथों में पूर्ण अवन्त्र , भारत्यां कर रहा निरन्तर हरिंत चन्त्र ।

भयम, विधाता राजईस पर हो आसीन, विध्या गरुड़ - श्राख्द शान्तिमय सुद में लीन, आकर हर के सन्सुख वोले जब जय कार, हवि से बहि समान बढ़ा हर का सत्कार,

सुनकर इर्पोन्मच गर्यो का तूर्व निनाद , समझा उत्सव सहरा सुरों का सर - आहाद ; श्रसुरों के स्त्यातो के वे दुर्वह श्रास , पूस गर्ये पा सम्य निजय का हट्ट विश्वास !

नन्दीश्वर से नम्र निवेदित हो ग्रुर वर्ग, करके सव ऐश्वर्ग बच्चणों का उत्सर्ग, इन्द्र प्ररस्कृत, करने शाञ्जलि मेंट प्रणाम, हुआ उपस्थित, धन्मुख शिव के शोमाधाम,। शिर कम्प से कमलासन का कर सम्मान . किया विष्णु का गीति वचन से फिर बहुमान ; और इन्द्र को सन्द-स्मित से किया कृतार्थ , कृपा दृष्टि ही हुई सुरो के हित परमार्थ।

सन्मुख चा सप्तिषे वर्ग ने शुभ आशीष, जय पूर्वक जब दिया, किया हर ने नत शीष; कहा जिनव से 'सफल आपके क्रिया कलाप, हैं अध्यश्चे विवाह - यहा के मेरे आप'

डस्सव की धानन्द-सरित में हहर समान, धनायास बढ़ते थे पथ पर सब धननान; शन्धवों के मधुर गान की क्षय में जीन, सिद्ध-स्वरो-से बढ़ते थे पद स्वर्थ अवीया।

कठिन दीर्षं पथ अनायास कर गिरि का पार । रिाव समाज आ गया नगर के सजित द्वार ; परम्परा - सा वारि वीचि की प्रिय संवाद , अन्त प्रर तक फैल गया बन कर - आहाद ।

लेकर बन्तु समाज साथ में निज गिरिराज , तत्पर हुये सिक्किया में विधिवत् निर्व्याज ; दोनो स्रोर शील - वैमव की विप्रल विमृति , बनी एक के हेतु स्पपर की श्री अनुमृति ।

देवों श्रीर पर्वतो के दल समय श्रापाः । सिले युलक पूर्वक श्रापन्नत कर प्रर का द्वार ; जल - समक्ष के मित प्रदेश से क्यों मर क्यार ; महा - सिन्धु दो सिलें कर्सि - से वाहु पसा ।

मूपित के खदार गौरव का सौन प्रभाव; कर श्रवादय ही लिचित, तजकर सकल दुराव; करने धन्य घरा को देकर सम्य प्रकाश, उतरा हो नचत्र राशि से युत श्राकाश।

किया त्रितोक बन्दा हर ने खब नम्र प्रस्पाम भूप हिमाचल को वे लिखित हुये प्रकाम ; शिव की सहिमा और तेज से नत अनलान ; अपने शिर को गिरिपति पहले सके न जान !

ज्ञा और विष्णु दोनों को विनमित साथ कर, आदर से जोड़े नृप ने दोनों हाथ । "बोले आज त्रिमूर्ति मिलन से हुये कृतार्थ । अस्तिल जीव, जगती ने पाया चिर परमार्थ ।

ष्रद्वार और विष्णु को करके दोनों की , सम्द गमन कर रहे धराधिप हर्ष विभोर ; चमक रहे थे पीछे पर्वत – देव – समाज , क्यार – समुद्व समान समुत्सुक की निर्व्यात ।

फेनिल खड्बल दीम तरंगों - से ख्रविमान । एक दूसरे से अनुस्त - ये देव - विमान । फेन और बुद्बुद् के अर्थिल वृन्द समान । बन्धु वर्ग जा रहे अन्यगति से गतिमान।

मन्द चरण थे औं चंचल हुग चारों ओर, गन्म विकल अगरों - से विस्मय हुव विमोर; अनायास अकम - सा करते सुदु आलाप, एक दूसरे को विलोकते, भूसे आप। दिव्य अपूर्व विचित्र अनोखाः परम अनूपः मिहमासय प्रभविष्णु शस्यु का शोभन रूपः प्रतः प्रनः का विनियोग प्रतः प्रनः कर आकुत नयनों का विनियोग श्रद्धासयः, विस्सय से अविष्रित थे सन लोगः।

न्नह्मा विज्यु शम्भु की आमा स्रमित विलोक, विस्मित एक अपूर्व मान से थे पुर लोक; सरस्वती स्रो लस्मी को लख हम साम्रात, मन्त्रवद्ध से हुये असल तब परम निपात।

काली के भीपण स्वरूप में देख अनूप, एक अपूर्व कान्ति मंगलमय औ अपरूप; विस्मित औ विमुग्ध ये द्वर जन यदापि मीत, करता था मनहरण रमय दल का संगोत।

इन्द्र, बरुण श्री सूर्य, चन्द्र की लख श्रमिराम रूप कान्ति, त्रमुदित ये प्ररत्तन पूर्ण प्रकाम १ तप पूत मुनियों के मुख की निर्मल कान्ति, देती थी दर्शन से सन को श्रद्भुत शान्ति।

सागर तट पर शंक्ष सीप - से, मन्द फकोर, पा प्रवाह के, नगर द्वार के दोनों खोर, पिक - बद्ध - से अस्तुक प्रश्वन दर्शन हेतु । कौतहल सागर में चंचल हम नौ - सेतु ।

पव पूर के अनुगत जैसे दोनों तीर, चले उमय तट मिलित वर्ग के मन्यर धीर; पुरत्तन, बाल, बृद्ध क्सुफ़ - मन चंचल - अच, अवलोकन कर रहे चतुर्दिक चले समच। होकर फीत्रहल से चंचल पथ के वाल, अन्यमना बुद्धों के रस मे वाषा डाल, देख अपूर्व रूप कोई कह बठते 'कौन' १ दर्शन में विसुग्ध – हम अवयस रहते भीन।

देख देवताओं के तन की उन्नवल कान्ति। होती द्रष्टाओं के मन में सहसा भ्रान्ति। चन्द्रममा से चौत समुज्ञत शुन्ति हिम रहंग, भागे हों कैतास — साद्रि के घर नव संग।

देख अप्तरा किलरियों का मोहन रूप, जीजा विश्रम छवि छजना का दृश्य अनूप; हुये विसोहित युवक एक श्वाण संयम भूज, रहे बुद्ध भी किंचित गत स्वप्नों में भूज।

महा विनोदी कलाकार के रंजित चित्र, सिजत शंसु गर्गों का संस्कर रूप विचित्र, कौत्त्वत से पूर्ण वाल हॅसते सोझास, युवक, बुद्ध सब करते आपस सें परिहास।

मन्द् गति – क्रम से करते दूरीन खालाप, खनायास था गये युगल दल खपने आप; अनायास कर बन्य मार्ग सहसा अति कान्त्र, खा पहुँचे कीड्रा सपन में सन खमान्त्र।

पा सागर का तीर यथा गंगा की घार, होती आकुल - सन्द तरंगित क्यों विस्फार; युगल दलों के सदु प्रवाहमय युग जन स्रोत, हुये समाकुल सन्द हुई से स्रोत - प्रोत। हुआ तरंगित कोलाहल का कुछ उत्कर्ष, उठा उमिं के मुक्तहास – सा फेनिस हर्प; गंगासागर – से उपवन में अतिथि प्रवाह करने लगा प्रवेश अल्पिन, मर उत्साह।

पूर्व व्यवस्थित था जिसमे सब मॉॅं ति सुपास, क्रीड़ा उपवन बना शस्भु-वत का जनवास, वने सुसक्षित कत्त अनुकम युक्त निवास, हुये कुंज-सर-युत्त वाहनों के आवास।

च्छे लित हो उठा हुएँ से युत च्छास, अमरावती समान सुरोमित था जनवास; विचर रहे बहु अतिथि जनो से रोमायान, नन्दन कानन सम प्रतीत होता ख्यान।

व्रक्षा विष्णु समेत शम्भु का सकल सुपास , कर निज कर से हुये तुष्ट भूपति सोक्षास ; वन्धु जनो का धर्म वन गया सहज बदार , अतिथि जनों का यत्न सहित सेवा सत्कार ।

करते थे हिसवान - नगर के युवक श्रुशील असरों की परिचर्या पत पत समुद सत्तीत ; किस्तरियो की वृद्ध कर रहे युद्ध सनुहार , चंचत वाल अप्सराक्षो का दूत परिचार ।

स्वर्ण - कमल - से सिले शुभ्र सर में छिषमान , सरस्वती के राजहंस को मुक्त प्रदान करतीं प्रतकित पुर वालायें हो समवेत , कर बहास विकीर्ण क्योति - सा हास समेत । चलत एक शिखर पर घन-से पंख पसार, विद्युत - गर्भ मेघ मण्डल - सा कर विस्तार भय - विस्मय का, गरुड़ विष्णु का वैठा मौन, विस्मित वालक समय पूछते सबसे 'कौन ?"

एक पृत्त के नीचे लख कर वृषम विशाल, होते कौत्हल से उलकित उर के बाल; सस्मित बालायें वृद्धों से आग्रह - युक, प्रश्न पूछती 'किसका बाहन बृषम विभुक्त?'

पर्वत प्रर के अतुल विभव का लख परिमाण । करते देव – अप्सरा गण थे कीर्ति वलान ; इन्द्र – वरुण प्ररत्नन के नय का करते गान ; प्रक्षा – विष्णु महीप - विनय का करते मान ।

किन्नरियाँ - अप्सरियाँ करतों बिस्सित बात कन्याओं के शील - विनय की शुनि अभिजात । और उसा के उञ्चल तप की कर शुनि गाथ । होती थी वे मधुर स्वप्त में स्वयं सनाथ।

सरस्वती, लक्सी, काली थी परम प्रसन्न, शील, निमन श्री शक्ति देख प्रर श्री सम्पन्न; बोलीं "शिव के इस परिण्य में हो समवेत, विश्व बनेगा श्रीखल व्हमारा एक निकेत!"

सेवा शुश्रूपा के सुख में सुदु जुपचाप, काल अलिंदत धीत गया करते आलाप; हुई दिवा की सॉॅंम, सॉॅंम में आई रात, और रात में खिला अलिंदत दिव्य प्रमात।

## सर्ग ११ पार्वती परिणय

फैल गया सम्बाद गन्य – सा वायु में, पुर के प्रचलित शत पन्यों की स्तायु में संवेदन की धलक चेतना – सी खिला; मनवाठिक्रत वर – साजन जन को ज्यों मिला।

स्वप्नों को आकार सत्य का शुभ मिला, आशाओं का स्वर्ग-कमल मन में खिला; दिव्य राग की कान्ति मुखो पर ह्या रही, रवासो में पराग की प्रसृति समा रही।

विवते प्रात में बदन तोक के पदा से, नव श्री विकसित हुई समुद प्रति खद्म से; हमड़ रहा था बातायन से गान में इमन्तर का स्क्रास हर्ष-सा प्राया में!

भिन्तम वय में भनावास परमार्थ से, हुये हुद्ध जन मानों सहज कृतार्थ-से, वय-विकास में युवको को भवसर मिला कर्म-कीर्ति का, कांचा से साहस स्विता।

इन्द्र - धतुष - सा वाल - स्वप्त रंगों भरा . मानों रंजित आज कर रहा था धरा ; लक्षनाओं की हुई मनोरम कल्पना धन्य, सत्य को कामरूप ग्रुन्दर बना !

भ्रान्त पुर में वसहे जस्स प्रसीद के, मारे हास में निर्मार वहु श्रामीद के; स्वर्ण - दीप - सी मारे नवल श्रुचि स्तेह से, कन्याये खिल उठी हृदय से, देह से। खिली बदन पर कान्ति हृदय के हुई की, महल पहल में उत्सव के उत्कर्ष की; मुखरित हुआ मुभाव प्रफुक्षित आप में, इयंजित हुआ उमंग मरे आलाप में।

विद्रग बृन्द के कल कूजन से बागती, कितिज - प्रभा से प्रिय का बागम ऑकती; बाकुत राका - सर के रंजित ब्लार में; रोमांचित प्रमात की मन्द बयार में;

सिलयो से आलिक्षित हिष्ति पार्वेती, हुई संक्रुचित - सी प्रलिकत शुचि नयवती, बाल कमिलनी - सी अरुगोद्य काल में , भरे हृद्य की सुपमा अवर - प्रवाल में !

भरी प्रेम के प्रचुर प्रफुल्ल पराग से, रंजित सुपमापूर्ण अमल अनुराग से। प्रथम किरण से निवनी-सी मेना खिली, हुप-पुलक करुणा-सीकर से सुदु मिली

करते करते बात विविध वारात की। श्री उत्साह - उमंगो में श्रहात भी। महिमा वर्यान करते हुत वेजस्करी। कुल - वालों के तयनों में निद्रा अरी।

गगन प्रस्तो से श्रंकित कर शर्वरी, वर की चर्चा रुचिर कल्पना से अरी करते, निर्भर अञ्च भाव में स्त्रो गईं, कन्यायें मर स्वप्न नयन में सी गईं। ललनाओं की नींद स्वप्न – सी भागती, विद्यगिनियों - सी पल पल सोती जागती; ले शिशुओं को अंक सुला कर गोद में, करती किनरालाप नमें – मय मोद में।

चत्युकवा में हर्ष और च्छास की, मादकवा में मृदुत नर्म परिहास की; और उसा के गौरवसय इतिहास की, क्षर्चों में चित्रपूर्ण सन्य जासास की;

आलापों में अनायास सज्ञात ही, हुई व्यतीत विनिद्रित मानों रात ही; हुआ समुत्सुक शात, अवानक सव तरो, समारोह के कार्यों में तन्मय लगे।

षधर प्रात के साथ सुदित जनवास में, हुआ षदित उत्साह कचिर परिहास में। देव और गण हर्ष और नथ में परी. सजा की सेवा में तत्पर हो करी।

दिन्य वैष में सिकात देव कुमार थे, उपवन मार्गों में कर रहे विहार थे; वासक - सज्जा - सी अप्सरियों डोलतीं, किहारियों कुंनों में पिक - सी बोलतीं।

ध्यद्भुत वेशो में सज गए थे फिर रहे. इज़ासों की जहरों में ये तिर रहे; एक अपर से बड़ विचित्र विन्यास थे, एक दूसरे का करते वपहास थे। वजा श्रमानक तूर्व द्वार ख्वान के, द्वरे समुद्यत जन शिव के वर - बान के; वाजे विविध श्रनेक विश्वल बजने लगे, सिन्तित भी सब लोग श्रमः सजने लगे!

किन्नरियाँ श्रौ अप्यस्थिँ यौवन भरी वर्लो, पवन में लहराती क्यों बज्जरी; धुनकर उनके नूपुर की मंकार की, दौड़े गया तब तत्क्या भुक्क विद्वार की।

समय जाम कर धिमत देवदल आ मिले, संच्या के विधित्र नम में शशि – से लिले। कर गाुरु को संकेत सार ऋषि मण्डली, ले पूजा उपचार, और शिव की चली।

इन्द्र, वरुष, शारि, सूर्वं आदि को साथ वे , छत्र दुरह चमरादिक निव निव हाथ वे आये वृत में, विष्णु विधाता से पिरे प्रकट हुये शिव, पलक उठे, मस्तक गिरे।

श्वरुग्धती ने सन्युख की शुनि श्वारती। पीछे सदसी विश्व विसव थी वारती। सरस्वती थी मौन विश्व भीषा धरे। कासी के श्वधरों से स्मिति - मंगल मते।

मुनियों ने जयनाद तार स्वर से किया, प्रतिरव ने उद्घोष गगन में भर दिया; परम दिन्य वारात सदा शिव की चली, समाचार भुत्र पढ़ी नगर में सतबती। दर्शन को सर - नारी सन उत्सुक हुये, उदासीन भी वृद्ध सहज मानुक हुये; राज - मार्ग के समय कोर रस में सनी, क्याँखों की व्यनन्त माना - सी थी तनी।

चंचल वाल - समूह साय थे चल रहे, धंयम से विलोक युवकों के दल रहे; सुन कोलाहल चंचल हुई कुमारियाँ, धिरी गवाचों पर धस्तुक हो नारियाँ।

ष्टत्युकता में कार्य छोड़ कर हाथ के. दौड़ीं दर्शन हेतु पार्वती – नाय के; तन की सुनि भी भूली मन के वेग में, मन ने गति दी क्रयों को नय – नेग में।

सहसा सम्भ्रम से गवाच की चोर को, चली बेग से, कोई अंचल - होर को एक हाथ से खींच, स्कन्ध पर डालती. खीर अपर से कबरी शिथिल सँभासतीं।

रंजन – हित जो था असाधिका – हाय में , अप्रपाद को खींच बेग के साथ में ; आर्द्र अलक्षक की रेखा – सी खीचती , चली राग से कोई धरती सींचती !

दिचिया हम में अंजन श्रंजित कर रही। (स्वर - घारा में अवसा - तरी सत्वर वही) होड़ निरंजन वास नयन को, हाथ में। बिसे शक्ताका दौड़ी मन के साथ में। कोई सटपट वस्त्र विघारण कर रहीं, बाँध फंचुकी उत्तरीय थी घर रहीं; ष्यधोवसन की बीबी फिर फिर बाँघतीं, अन्यसना - भी चत्नी हाथ से साघतीं।

करके घारण वस्त्र, ज्ञासरण रत्न के पहन रहीं थी कोई आकुत यत्न से; यक हाथ का कंकण कर में ही तिये, दौदी कोई वातायन पर दग दिये!

रचती कोई मिण रत्वों की मेलला, लिये हाथ में चली अध्रूरी शृंखला; पद पद पर हो स्ललित रस्त-मिण गिर गये, बातायन पर सूत्र देख बोली 'अये!'

कोई शिद्यु को करा रही प्रयमान थी। किन्तु दे रही बातायन पर कान थी। निकट देख रव दौड़ी, ते शिद्यु गोद में, ढाँक सकी न प्योधर उत्सुक सोद मे।

यौवन के मधु - गन्म - महिर - रस - संस्तुता, अस् अस् में इन्दीवर - दल - सी युता। श्रे प्रतली के श्रमर विचंचल हो रहे। कमलांकित - से थे वातायन हो रहे,

क्रप्सिर्रियों की देख युवा परवश रहे। देख गर्यों को वाल धुम्द से हँस रहे। देव - विभव की चर्चा करते शुद्ध से। भूप भाग्य पर हर्षित श्रेष्ठ समृद्ध से। इन्द्र, वरुण, रिव, शिश से सेवित ईश को, विष्णु - विचाता बीच देख जगदीश को; रूप अपूर्व, विचित्र वेप से विस्मिता बोली बलनार्वे विसुग्ध हो नन्दिता—

"उचित छमा का इनके हित तप सर्वता, पाई फल - सी कान कखिल सुख - सम्पदा; इनकी दासी वन भी जन्म कुतार्थ हो, कंक - रायन से अधिक कीन परमार्थ हो।

रच दो रूप अपूर्व ईश औ पार्वती, रूप सृष्टि से हुआ विधाता भी कृती। रचता यह संयोग न यदि सम – मान का, होता निष्फल अस सब रूप – विधान का।

तप से अर्जित रूप अपरिमित ओज का. देख विकालित मन भी हुआ मनोज का; करने पूर्ण विदेह – मुक्ति की साधना, देह – स्थाग की हुई काम को कामना।

पाकर इनकी श्रीति परम गौरवमयी, मेना हुई कृतार्थ, उसा वग में जयी; चिति - धारण से उच्च माल गिरिराज का, हुआ उच्चतर पा यह गौरव खाज का।

इस प्रकार श्रौपधिप्रस्थ की नाष्ट्रियाँ, करती शिव की कीर्ति कथा सुकुमारियाँ; सुनकर वचन श्रहस्थ श्रवण सुख पा रहे, राजमार्ग पर चले सतय शिव बा रहे! हुन शिव का भागमन, राजप्रासाद में , कौत्रह्रख जग चठा, उसद भाहाद में बचुर्ये भी प्रदायें तज निज काम को , चिर्रा गवाचों पर सकते रीव - बाम को ।

चूड़ाशिश - सी निज उत्सुक आहाद की, नैठ चन्द्रशासा में निज शासाद की, नारद मुनि के साथ कर रही बतकही े मेना शिथ की ज्यम प्रतीका कर रही।

विश्वावद्ध को देख प्रथम विस्मित हुई, दुन नारंद के बचन तनिक खिलत हुई; "यह देवों के गायक हैं, वह शिव नहीं, देवदास को सहादेव कहते नहीं।"

माने कम से तब छनेर, यस, इन्द्र बी, शोआपूर्ण अपूर्व सूर्य भी चन्द्र सी; इन्हें निरक्ष कर पक्ष पक्ष हर्षित हो रही, प्रनि - निषेश से सेना विस्थित हो रही।

राती ! शिव के किंकर ये सब का रहे, महादेव के कानुकर आगे जा रहे। छुन छुन नारद वचन मेनका सोचवी चलुक हम से हुएँ अमु सुदु मोचवी-

"इन से मी वह देत - रूप में जो छुने, फैसे होंगे वे शोमनतम शिव छुने! इनके भी पति गौरी को पति वन मिले, कन्या के सीमाग्य, छस्य इन्न के सिले। ष्ठाये ब्रह्मा ऋषि, सुनि श्रौ गुरु से थिरे, तेजपुंच की श्रोर सहच लोचन फिरे; "यह शिव नहीं" वचन नारद ने फिर कहे, ['इनके, पीछे विष्णु श्रौर शिव श्रा रहे.]"

रयामल तन पर पीताम्बर की कान्ति से, पुक्त - कमल - से मुख की निर्मंत शान्ति से युक्त, विभूषित - अंग, विष्णु के रूप की, कोटि काम से अधिक अमेय अनूप को

देख भुग्ध - सी मेना मन में हो रही, शिव के भुन्दर स्वप्नों में बी खो रही; स्वप्न भंग कर तब नारद बोखे "क्ये! देखों ये शिव स्वयं सामने का गये।"

अव्युक्त रूप, विचित्र वेष सस्व ईश का, किया प्रताइन कर से उसने शीरा का; और अवस्तित नयनों से दो आँसू वहा, कुद्ध क्यठ से मेना ने मुनि से कहा।

"नारद द्युमने यह क्या इत मुमले किया! विधि ने किन कर्मों का फल मुमलो दिया!!" बात - हता - लतिका - सी भूकिंत हो गिरी, आशंकित हो इत जलनामें आ पिरीं।

न्यजन और जल-सीकर के स्पेचार से, कर मन का आश्वास अनेक प्रकार से नारद औं जलनार्थे मानों प्राण में, प्राण हाल, रानी को संज्ञा-दान में सफल हुये; वह दुष्ट स्वप्न से-सी जगी, हुन्ध-मना हो वहु प्रलाप करने लगी; लख नारद को निकट प्रथम उसने कहा, "नारद! तुसने किया प्रथम यह हल सहा।

तुमने ही विष वील वपन यह था किया, वन निस्ने विष - वेल वंश - वन क्षा लिया; तृप ने भी कर इन अद्भुत की अर्चना, औं कन्या ने तप कर की यह वंसना।

कहाँ गये वे मुनि मायावी छल मरे, भौ उनकी वह पत्नी धूर्वतमा भरे! अथवा क्या अपराव उन्होंने ही किया, कन्या ने ही जब अनर्थ याचन किया।

देव और दिग्पाल झुलम ये सब करे! उनको तज ये अद्भुत तप द्वारा वरे; नष्ट हुई कुल - कीर्ति हाय! मैं क्या करूँ! कम्या का वस करूँ. स्वयं अथवा मर्हें!

कर विज्ञव्य प्रलाप. मग्न सन्ताप में, हो उठती रहींग – मयी वह आप में। भ्रमर – गता तरिखी – सी विहल हो रही, ताइन कर तिर – यक्त, पीटती थी मही।

नारट ने बहु भाँति समास्तासन किया। तिरम्बार से रानी ने शासन दिया। "मायावी भुनि भरट ! अधिक अब मत करी। कारे कुन का नास दूर ही तुस रही।" द्वारागत वर का कर स्वागत हुए से, कर उनका सन्तोष प्रेम उरकर्ष से सत्कृति के हित छोड़ वन्धुकों को वहाँ, आये नृप आहुत, विकल सेना जहाँ

होस - ताप से निज अन्तर में जल रही, और प्रचरड प्रताप अनर्गत कर रही; चृप के पीछे विष्णु और ब्रह्मा चले, होते सहय उदार देव औ नर भले।

, मृप ने आकर नय की मधु धारा वहा । वित्तय मधुर स्वर से रानी से यों कहा -"ऐसी विकल अधीर प्रिये ! क्यो हो रही । गौरव औ नय - शील होम में सो रही ।

अन्त प्रर में और द्वार पर सामने, विजय महाम अनेक कीर्ति – गौरव – सने कौन कौन ये अतिथि तुन्हारे गेह में, आये देखो, हो न स्वस्थ मन – देह में!

यह प्रमाद औं आनय न तुमको मोहती, मर्यादा और नय से तुम मन मोहती; चठो, स्वस्थ हो इन मक्का स्वागत करो, मोद और मंगल से अपना मन मरो।

सुन कर पति के वचन प्रेम - नय से भरे, होकर - सी कुछ शान्त शीश पर कर घरे, वोली मेना "राजन् तुमने क्या किया, स्वयं कृप से कन्या का सेपए जिया। श्रिक्त विश्व में ये ही श्रद्भुत वर मिले, जिनसे कुल के भाग्य – सुमन॰ सत्वर खिले; रूप, वन्धु, कुल, श्रतंकार, गृह सम्पद्दा। सव कुछ श्रद्भुत हास थोग्य है सर्वदा।

बाहन वृष श्रौ वेष श्रपूर्व विचित्र है, श्रतुचर श्रद्भुत, हरय न श्री न पवित्र हैं; क्या विलोक कर इन्हें ज्याह हूँ पार्वती. डाल कृप में कृत्या को होंगे कृती।"

वोले त्रक्षा समय जान कर शान्ति से , "विकल हो रही रानी! केवल भ्रान्ति से ; महादेव की सहिमा अपरन्पार है , रिचत शिव से शुभे! श्राक्षिल संसार है।

जो हैं जग के मूल, विश्व के ईरा हैं; जिनके मंगल श्रिखल सहज श्राशीय हैं; जोक-वन्श्रु जो, जिनका विश्व निवास है; उनका कुल, गृह, विश्व ! श्रनकी प्रयास है!

महादेव से वड़कर और न देवता, बरती जिनको उमा एत्य दीर्घन्ना; रानी ! तजो प्रमाद तत्व दर्शन करो। कर शिव का सत्कार सफल जीवन करो।"

बोली मेना "वचन पितासह ! श्रापका ; है उपचार न मेरे उर सन्ताप का ; किं - कर्राव्य - विमृद्ध श्राव में हो रही ; स्रव्य कन्या का कर्म, शोंक में खो रही ।" खख ब्रह्मा को सौन विष्णु ने तब कहा, शील और सौबन्य घार स्वर में बहा; शान्त प्रसन्न वदन से वासी निस्ता, श्री से संयुत हुई सहज संगत - भृता।

"पितरों की मानस कन्या तुम गुरावती, पत्नी घीर हिमाचल की गौरवमती, माता तुम मैनाक युत्र की जयवती, प्रत्यवती तुमसे इतार्थ यह बसुमती।

इस मंगल के समय शोच अपनय करो , धर्ममयी तुम सत्य धर्म की लय करो ; कन्या का तप नहीं नयधती व्यर्थ हैं , संराधन में शिव के वहीं समर्थ है।

देख रूप यह शिव का मत विस्मय करो , अद्भुत उपकरणों से मत तुम मच करो ; शिव का रूप विरूप अपूर्व रहस्य है , अद्भुत भी वह परम पवित्र शशस्य है।

शिव त्रिलोक के शास्त्रत संगत्त धाम हैं, कर्चा, कर्चा, हर्चा शिव निष्कास हैं, ज्ञद्या के जाराज्य, बन्दा मेरे सदा, पुर, नर, मुनि के परम साज्य शिव सर्वदा।

पाकर निमको होता विश्व कृतार्थ हैं, सबके आत्मस्वरूप शक्किन परमार्थ हैं; शिव से ही यह प्रकृति सदैव सनाय है, संस्कृति का पथ शिव – साधन के साथ है। गौर देह यह सत् की सात्म समिट है, रिव, शशि, मह, नकत्र उसी की सृष्टि हैं; सत्वोद्धृत तम तुल्य जटा का जूट है. सत्व – सरिण सी रही सुरसरी फूट है।

सत्य - विभासित रज है लोचन तीसरा, दर्भ काम का तन - समेत जिसने हरा; प्रकृति - देह को सहज दम्ब कर काम की, संस्कृति से पवित्र कर रति अभिराम की।

तप.ज्योति - सी अस्त मथी शुनि निर्मला, संजीवनी लोक - मस्तक की शरिक्कला; नीलकपठ बन, रहे विश्व के शिव सदा, विषषर शिव के धलंकार हैं सर्वदा।

वाहन बुषम पवित्र और निर्मीक है, प्रकृति – नबन का शिव के शक्त प्रतीक है, विजय घोष जीवन का श्रंगी नाद है, हरता डमरु – निनाद प्रसुप्ति प्रसाद है।

भारम - राक्ति का अस्त्र अमोध त्रिश्र्ल है। त्रिगुरा - प्रकृति के अनुसासन का सूल है। शिव संस्कृति के चिर अच्युत आधार हैं। मानव - नथ के ध्रुव आदर्श च्दार हैं।

रित सेना से गण भी है गुण सीखते, देन और नर भी हैं उपछत दीखते; रित का सन्मय पन्थ सोक कल्याण है, असुर अनय से सुर, नर, भुनि का त्रास है। रानी ! शिव की शक्ति तुम्हारी पार्वती, विश्व मंगला बनकर होगी क्रतिमती जगदीश्वरी वन्दनीया सब लोक की, धन्य हुई तुम, तजो धृत्ति यह शोक की।"

श्रश्रु वृष्टि से खच्छ नीत नम - से धुते, किस निदा से नयन मेनका के खुते; धुनकर धुन्दर बचन विष्णु के नय - भरे, दीर्घ श्वास के साथ कहा केवल "हरे!"

व्रह्मा विष्णु समेत द्वार सब धा गये मेना जेकर भाव शान्त दर में नये, अन्त पुर में खाई मुख से निर्मरा, खर्मा का दपवार कराया सत्वरा।

रतन - पीठ पर विठा शम्भु को मान से । किया द्वार उपचार, अपरिमित दान से । विधि मन्त्रो की प्रति ध्वनि से रनिवास में । जागे मंगल गान अमित उल्लास में ।

कमल दलों - से पथ में लोचन विद्ध रहे, हुग - पथ से थे डर चरखों ने खिंच रहे; प्रांगण में शिथ गिन गिन कर पग धर रहे, दर्शक डर में हमपट से छवि भर रहे।

कल्पकुं च नन्दन के थे विससे खजे, भंग्रहप में विधि सिंहन निविध सुपमा सजे; नम्र बनो से नीत सदाशिष था गये, श्राखिल बनो के हृदय हुएँ से छा गये। ष्यिति वेदिका सन्मुख शिव आसीन हो, मानों तप कर रहे ध्यान में तीन हो; सिखयों से आनीत सिद्धि – सी पार्वती, वाम पार्व में हुई सुशोमित नयवती।

सत्य प्ररोहित ने नय - विधि के साथ में, दिया उसा का कर शंकर के हाथ में; स्विक्ष हुये कर - चरण उसा के स्पर्श से, हुये रोस प्रलक्ति शंकर के हुएँ से।

युग - दुक्ल के छोर मिन्य में धर्म की, बाँध, विम्न ने मर्थादा गृह - कर्म की सुद्रित की विधि मन्त्रपाठ से होम के, विधि से पावन हुने भाव मूख प्रेम के।

प्रिंग्य - बद्ध हो दम्पित ने तव प्रीति से, कीं प्रवृत्तिया सात व्यन्ति की नीति - से, तेज और झिंब करते क्योति परिक्रमा -रहे सर्व - दिन कोम - प्रेस की नय - क्रमा ।

हिज निर्देश से जानाओं का जाज से किया निसर्जन गिरिना ने; शुदु ज्याव से धूम - शिखा का झारा किया जानन फिरा; सन्ध्या - धन सा धूम आरुशा शुख पर घिरा।

कहा विश्र ने "वत्से ! परिशाय कर्म का, साची विह विशुद्ध, सदा तुम धर्म का करना त्रिय आचार स्वपति के साथ में, रख मन में सममान, कृति – कला हाय में! करके नथ से नम्र उमा ने शीश को, किया महरा आदेश - पूर्ण आशीव को; वर्षागम का पवन मेघ - चल - आनता करती उत्सुक महरा यथा तन्यी सता।

ध्रुव दर्शन के हेतु प्रेम से प्रेरिता, मीन उमा ने अखिल बनों से हेरिता उठा कर्यचित् नत पलको की कोर को, देखा लांब्बत उत्तर नम की ओर को।

इस प्रकार द्विज ने विधि पूर्वक नीति से, परिग्रंथ विधि कर पूर्ण निषम औ प्रीति से, इसा और शंकर को ही सदु प्रेरणा, करने पूक्य पितासह की पद-बन्दना।

" चीर प्रत्र की जननी हो जगवन्दिता,"

बघू हुई ब्रह्मा से यो प्रतिनन्दिता;

बाचस्पति सी किन्सु स्वयं जगदीश को।

पा स सके बागर्थ स्वित स्वाशीय को।

सरस्वती ने मधुर कण्ठ के नाद से, नव दम्पति को चर के आशीर्वाद से निन्दित किया "प्रण्य का नय से मान हो।" स्वय - स्वर - संगति पूर्ण प्रेम का गान हो।"

सन्मुख हुये विनम्न विष्णु के द्रम्पती, हर्षित हर श्रौ मृदुल विलक्षित पार्वती, बोलो विष्णु प्रसन्न गिरा गौरव सरी, "हो त्रिलोक की तुस सदैव असर्थकरी।" बोले हर से सृदु नर्भंद परिहास में,
"सफल हुआ तप आज योग ब्लास में;
अव अनुराग अपूर्व पूर्व वैराग्य हो,
भव का विभव भवाची का सीमाग्य हो।"

लक्सी ने अवरों से सबु की बृष्टि कर, किया तिलक अनुरूप प्रस्थ की सृष्टि पर, . "मय भी तप से पूत सनातन प्रेम से, सुन्दर शिव बन सस्य मिल गये होस से।"

विष्णु और ब्रह्मा की कर के वन्दना । तक्सी भी वाणी की तो शुस कामना । बहु तत्वनाओं से निर्देशित द्वार से । चत्वे समा – शिव त्वित्वत सुदु सनुद्वार से ।

मौस छमा को सिखरों कौतुक से मरी घन्त: पुर ले गई, विवश वन धनुषरी; जलनाओं ने भर उत्साह उमंग में, इन्त देवों के पूजन के अनुपंग में

शिव के दर्शन किये नयन - अर शिवि से , किया समुर बालाप विनय की रीवि से ; हर्ष और करुशा से सर - लोचन अरे , विचि - उपचार किये मेना ने भूति घरे।

पक्कों में मर घ्यान ईरा का पार्वती, सिक्षयों में विश्वाम कर रही अमवती; शिव ने स्वजनों सिहत खौट जनवास में, स्मा-ध्यान में पाया सुख आवास में।

## सर्ग १२

कैलास प्रयाण

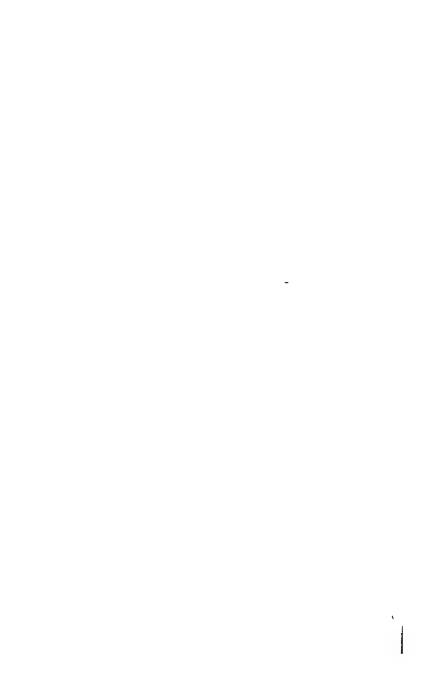

होते ही चद्य चपा का, राजमहत्त में सन जाग घठे श्राकुत चर की हत्वचत से; हो रही विदा की थी तन्मय तैयारी, करुणा से गद्गद् ये प्रर के नरनारी।

सनको प्रिय था सम्बन्ध परम सुस्रकारी, सुर, नर, सुनि को था हुई हुद्य में भारी; मन का उल्लास न समा रहा था तन में, उर की करुणा उमड़ी थी आहुँ नयन में।

क्रिपित कर कन्या उत्तम बामाता को होता अपूर्व सन्तोप पिना माता को १ फिर भी कन्या की विदा हुएँ से करते, जयनों से कन्पित वर के ज्वार उसकृते।

हो होकर शील, विनय, कृति पर बलिहारी, करतीं वचपन की याद उमा की नारी; करके चर्चा तप की खौ फिर परिएय की, होती खदुसुत गति उनके विकल हृद्य की!

बालक कहते, 'क्या उमा चली बायेंगी, फिर यहाँ न मिलने कमी बीट आयेंगी।" कन्याओं के मुख वे उदास हो जाते, बालक सहसा नयनों में बक्ष भर लाते।

घर में चर्मग औं मर फर नीर नयन में, फिरतीं थीं मेना व्यस्त व्यत्र आँगन में; कन्या परिखब से थीं कुतार्थ वे मन में, विद्यत नसी थीं वे किन्तु विदा के चए में! प्रासाद क्य में अवनत सोचन, करके, गिरिजा वैठी थी छर का गोपन, करके; सिखयों करके परिद्वास हँसाती बातों, सिरति से कर स्वागत मौन छमा रह जाती।

चन्मन - सी बैठी किन भावों में मूली, ये सूम रहे स्वप्तिल पलकों में शूली; भूली विदेह - सी अन्यमना सुधि तन की, विस्तम्मित प्रतिमा - सी विस्मित बौदन की।

मेना ने आकर शीश स्तेह से धूमा, गृह ओर उसा का बनवारी मन धूमा, हो उठी विकस्पित सहसा बात – इता – सी, मत पड़ी सालु को मेंट प्रभात बाता – सी।

मैनाक - हिमाचल थे असल निज मन में, हो चठते पर अधीर - से थे चए चए में। शम्भीर मौन में करणा विवश क्रिपावे। आकाप अल्प कर प्रस. मौन हो जावे।

बाव्छित वर पाकर सुप कृतार्थ थे मन में, कृत्या नियोग का दुख फिर भी धानन में या मलक रहा, खख बीर प्रत्न के मुख की, गिरिरान घीर में छिपा रहे निज दुख की।

देकर सेवा - सहयोग, बोल ग्रहु वाणी, मैना को घीरब वँघा रही युवरानी; पल पल अंचल से नयन पोंछती बाती, सब साब विदा के मेना स्वयं सजाती। मैनाक सहित भौ भनुगत बन्धु बनों से, मन में चदास. वस्पुक्ष किन्तु क्वनों से, फरने को मेंट विदा की शिव के दल से, जनवास पधारे गिरिपति भाष - विकल्ल - से।

नोसे बाखी से ''सौन हमारी बाखी, कर सकती व्यक्त न कुपा देवि ! कल्याखी; जाशीय जापका बने काव्य जीवन का, यह पावन परिखय बने माव्य जन जन का।"

हसा से बोले. "मान्य महान हमारे, इस मिस से ही जो आप हिसाब्रि पथारे; हो कमा हुई तुटि सेवा में यदि कोई," चतुरास्य हास में नीति नृपति की खोई।

कर जोड़ विनय से तृप सदमी से बोले, मन्यनों के दर के शतद्व सहसा खोले; तव क्रुपा किरण ने " भी की मधु स्मित रेखा. नृप के धन्तर में बनी क्रुपा की लेखा।

चृप ने विनम्न हो हाथ विष्णु के जोड़े, "हैं बड़े भाग्य, बदापि सावन हैं बोड़े;" हैंस कहा विष्णु ने "पाकर वर वैरागी, वैमन सावन सब हुये नृपति! बद्भागी।"

गुरु सहित सप्त ऋषियों का वन्यस करते , हिमबोन गये चिर तथ का अभिनय करते ; बोले, "अनुकल्पा हुई आपकी भारी , सर से कृतझ ;हैं 'पर्यंत के नर नारी।" गुरु श्रीर श्रंगिरा युगपद हिंपत वोले, "गुरुतर सत्यों से स्वप्न सभी के तोले, तन, नयन श्रीर मन हुये छतार्थ हमारे, सत्कार्य सुरों के सम्मव होंगे सारे।"

नोले विनम्न सृप आकर अरुन्यती से, 'हम देवि! हुने कृत - कृत्य कृपा महती से," तन अरुन्यती ने कहा स्तेह के स्वर से, ''सुप! वैभव सफल हुने शंकर - से वर से।

विधिपूर्णं अतिथियों .का करके अभिवन्दन , इन्द्रादिक से सत्कृत नृप वैठे स्यन्दन ; छुत सहित हिमाचल राजमहल में आये , हो रहे निदा के करुगापूर्ण वधाये ।

सिखयों ने कर शृंगार समा का सारा, कर और स्कम्म का दिया समेम सहारा; करणा से कन्पित कल्पलता - सी भरती, चल दी विद्वल - सी समा सन्द्र पग धरती।

प्रासाद द्वार तक शिथिल - करण जव आहे, सिक्यों से लेने अन्तिम करण विदाई, फिर फिर कर लिपटी, हम से ऑस् वहते, पर हैं के करठ से बना न कुछ भी कहते।

वोली सिक्सियों "हो अवल ग्रहाग तुम्हारा, आदर्श जगत में हो अनुराग तुम्हारा; निज गृह - नन्दन में कल्पलता - सी फूलो, इन किंकरियों को उमे! न ग्रुख में मूलो।" माता से मेंटी उमा श्रंक में घर के, करुएा से नत शिर. उसे बाहु में मर के; मेना श्रंचल से पोछ हगों का पानी, बोली ममता से गद्गद् स्वर कल्याएी।

"बेटी! मेंने चिर प्रश्यों का फल पाया, यह शुम मुहूर्त जो आज सामने आया, नय, शील, स्तेह औं सेवा से कल्याणी, करना अपूर्व सौमाग्य क्रतार्थ भवानी।

नत अस्तक पर श्रंकित कर श्रहत रोही , शिव से असता की भूर्ति भेनका बोली; "सबकी श्राँखों की उतली समा हमारी, इस पर ही होगी इस पर छपा तुम्हारी।"

सिजित स्थन्दन की ओर अधर परा घरतीं, हो चलीं उसा को सिखयाँ आँस् करतीं; कर पकड़ उसा को घोरे से वैठाया, आनन पर उर का भाव उसड़ कर आया।

मैनाफ बीर ने सादर मधुर विनय से, शिव को बैठाया स्थन्दन में ऋतुनय से; शिव के आश्रह से वैठ पार्स्व में उनके. संकेत किया वाहक को साथ सगुन के।

हींसे हय श्री चल दिया दिन्य रथ श्रागे, सबके नयनों में माब श्रनिर्वच जागे; रह गई देखती सिखयाँ शिखा सुरथ की, सठ रही हृदय में कथा अन्त से श्रय की। र्श्वचल से श्रॉस् स्वर्ग पोंछती जाती, कुल वधुत्रों को मेना फिर फिर सममाती; वैठी स्यन्टन में, संग नृपति – नारद थे, करुणा से सबके हृद्य – करठ गद्गद् थे।

जनवास द्वार पर उतरे शिव स्थन्दन से, रुक गये विष्णु औ विधि के अभिवन्दन से, मैनाक हिमाचल औ सारद अनुगत थे, वे सब प्रसन्न, पूरित सबके अभिमत थे।

रथ में बैठी थी मेना और मवानी, अभिवन्दन को आई क्षदमी औ वाणी; वोली मेना से "बन्य भाग्य है रानी! यह विश्व – भंगला कन्या तव कल्याणी।"

बोली मेना <sup>हर्</sup> साग्य सहान हमारे, बो जाप सभी कर कुपा सप्रेम पथारे, पर्वतप्रर हुजा कुतार्थ पद्मपद् - रब से, एकत्र विश्व की सब विभृति – सजधब से।

श्रवलोक हुये इत - कृत्य सभी नर नारी ; प्रतिपद पर तीर्थ हुई यह मूमि हमारी !<sup>17</sup> सन्दीरवर ने संवोधन तूर्थ वजाया ; युगपत् प्रयाख का सबने साज सजाया !

श्रह्मा होकर श्रारूढ़ हंस पर श्राये श्रासीन गरुड़ पर विष्णु सन्द सुसकाये ; सन्दीरवर ने बन शिव का वृत्यस सजाया । कर का श्रवसन्दन देकर उन्हें विठाया । वायाी - श्री ने युग कर का दिया सहारा, रथ से गिरिखा को मेना सहित उतारा; भर चंक उमा को शृव पर सहज बिठाया, मेना के उर का मान हगो में आया।

श्रति सन्धर गति से सन्द चरण घर घर के, आये सब सुन्दर तट तक मानस सर के; रक गये एक चया श्रन्तिम विदा विनय को. असमंजस बनता सदा वियोग प्रसुष को।

कर जोड़ मेनका बोली गद्गद् स्वर से,
"मेरी सबसे यह विमय ज्ञाज जन्तर से;
अवनान किया जो मैंने स्वागत इस में,
कर देना छुपया सुमा, न रखना सन में।

हो उठा विकल वह सहामोह था मेरा, झाया रगपय मे था स्नहान फॉनेरा; था तोक-दृष्टि ने अब्सुत रूप न जाना, शिव-तत्व स्नतीकिक या न स्नत पहचाना।

हिमपुर ने बढ़कर आग्य स्वर्ग से पाये. एकत्र अतिथि सब दिञ्य लोक के आये! जीवन कृतार्थ है आश्रम का फल पाया, इस प्रतप पर्व ने त्रिश्चवन घन्य बनाया।

बोले ब्रह्मा औं विष्णु प्रेम से हॅसते, "रानी ! पूजन तो हम पर सदा बरसते; यह तिरस्कार अत्यन्त अलभ है हमको। तुमसे ही मिलता, धन्य तुम्हारे अस को। सेवा - सत्कृति के सुख में वह भी भूता, सम्मान बढ़ा दूना, मन मुद से फूता; वह तिरस्कार भी ज्ञादर करके माना, तुमसे बढ़कर किसने हमको पहचाना।

पितरों की कन्या श्री गिरिपति की जाया, मैनाक सरीखा प्रत्र यशस्वी पाया; पाकर गिरिजा – सी विश्व संगता कन्या, श्री शिष – सा वर, तुस हुई तोक में धन्या।

गिरिराज हिमाचल नत शिर शास्त्रिल बोले; "हम सबके अन्तर्द्वार आपने खोले; हमने जीवन का फल दर्शन से पाया; आनन्द सरोवर मानस में लहराया।

भन के उच्छवल इंसों ने जिसमें पाया तम की सीपी में मुक्ति - भोग मन भाषा ; तम - प्रकृति आज हो गई परिप्कृत सारी ; पा आत्मा की आजोक - प्रभा - उजियारी !

कर जोड़ आपसे अन्तिम विनय यही है. सेवा में कोई ब्रुटि यदि कही रही है तो उसे दयाकर आप जमा ही करना, हम दीनों पर अब सदा कृपा ही रखना।

हम थे न आपके योग्य विमन के बल से , कन्या के तप श्री पुल्य भाग के फन में हमने तो यह सीभाग्य सहस्र में पाया, श्रव लोक – गंगना वने विश्व की माना।" सर्ग १२

वोले ब्रह्मा, 'नृप! सत्कृति, शील, प्रस्पय से, नम-तुल्य समुज्ञत शीप विशाल दृदय से, कर घन्य हमें हैं कीर्ति कृतार्थं तुम्हारी, संस्कृत विभृति का वने विश्व श्रनुचारी।"

कर कोड़ कोड़ कर बारम्वार विनय से, दुख और हुए से द्विविधा - पूर्ण हृदय से, गिरिराज हिमाचल और मेनका रानी. काँटे बरवस कर विदा सुता कल्याणी।

पथ में दोनों के पैर न पहते जागे. हग फेर फेर कर ये उत्सुक जनुरागे; ये भरे हृदय, हग जाद्र, करक गद्गद् थे; दर्शन-बचनों में बहते करुणा-नद थे।

यैनाक प्रत्न के साथ वैठकर रथ में, करते रह रह कुछ बात कर्यक्ति पथ में, गृह और उसा के पथ की तीनों आये; उनके ही मन के साव सवन में छाये।

पौरों - स्वजनों से पृरित राज सवन भी, इत्सव की हलचल पूर्ण, प्रसन्न बदन भी। स्वगता था विना चमा के सुना सुना, स्मृतियों से बढ़ता दुख हृद्य का दूना।

हो गये विदा श्वागत बन घीरे घीरे, चच्क्कास भवन भी भरता सीरे सीरे, नित और श्रूत्यता भी बढ़ती ही जाती, मैना पत्न पत्न नथनों में बत्न भर साती। श्रभ्यास वस गया शते श्रमाव सुता का , सन्तोप वस गया विरह सुहाग - युता का ; श्रामोद वसी चर्चा सिके वचपन की , श्रीर सन्य कल्पनारों परिखत जीवन की।

कर पार पन्थ पर्वत का परिचित कम से, पहुँचा शिव - दल कैलास अल्प ही अम से, फिर से उत्सव का पर्व शिखर पर छाया, विश्रास समी ने विश्रल हुई में पाया।

योगी का शान्त समाधि - पीठ, उत्सव की फिर गूँज उठा वागी से जन - कलरव की ; जगमगा उठा नव जीवन की इलचल से ; प्रतिफलिन हुये किस साधन के ग्रुम फल - से ।

गिरिजा के हेतु गर्यों ने चटल बनाया । वैठी कुटीर में सीन लोक की माया । शुचि सरस्वती श्री लच्मी चिर कल्यायी । वैभव में पोपित पर्वत सुता भवानी ।

कर प्रीतिमयी चर्चा भव के वेंगब की । श्री कीर्ति कया हिमबस्पर के उत्सव फी । करती श्राश्वासन नित गिरिजा के मन का । श्री मुक्त मधुर संकोच लाज - सन्धन का ।

लहमी सरम्बती स्वोत्त भाष - मन्ता , नय बर् त्रमा की सरनी बहु शृत्र्वा ! कर की नयनों के नय से सहज अवानी . बरती बहु बजन, कल्य महरू बन्दानी ! शिव-वन्धु-जनों-से विधि, हरि, मुनि, सुर गए। ने , श्रात्मीय भाव से गिरि - उपवासी जन ने ; उस तपोभूमि में गृह का माव जगाया , जनपद, पल्ली, शामों मे उत्सव क्राया !

चिर योगी बहु - से सदा कठोर विरागी, शिव भी अन्तर से हुये अल्प अनुरागी; बहु ने विस्तय से गृह - आश्रम अपनाया, बहु एमा तापसी बनी बहुक की जाया।

कर चार दिवस एकान्त - राग्ति को गुंजित , दिशंत कर जन - जीवन की महिसा उंजित ; रच मञ्च भूमिका शिव के गृह जीवन की , सब अतिथि गये निज धाम शीति दे सन की ।

वायी श्री श्री की विवस विदा के इया में, धन्दना उमा ने की भर नीर नयन में; व् दोनो ने हॅस श्राशीप दिया कल्यायी! उद्धार करे त्रिभुवन का सुत सेनानी।

शिव भी विवि - हरि युगपद अभिनन्दन करते , नय - सहित परस्पर फिर फिर बन्दन करते ; ह्रह्मा बोले 'इस ग्रस्य - शील परिग्रय से , प्राकृत गति होगी सस्कृत शुचि शिव नय से ,

प्रस्तुत प्रयास को मुनियों से शिव वोले, "तुमने संस्कृति के मार्ग विश्व में खोले; चिर - बन्धु हमारे, रखना छुपा सदा ही, स्वागत का अवसर देना बदा कदा ही।!" ब्रू श्ररुम्पती के चरण विनम्न सवानी, वोली " रवश्रू की श्रीति इन्हीं से जानी " श्राशीप मिला " वेटी, मैं फिर श्राऊँगी, सुत के श्रागम का समाचार पाऊँगी,

कर विनय सिंहत खिमबन्दन सबका क्रम से . शिव ने सब को दी विदा सनय खाश्रम से . अपसरा, यस, किलर, गन्धर्न, गर्यों को , प्रद बन्द तथा जनपद के पार्श्व सनों को ।

वैठी कृटीर में उसा प्रशान्त अनेली, फरती सेवा आलाप विनम्न सहेती; चिर आई हैम शिखर पर सन्त्या खाया, तम में मलकाती सत - रज की सचु माया।

सेवा का दे उपहार मधुर वचर्तो से करके नय का निर्देश विनम्र गर्यों से अ शिव एक अपूर्व भाव सेकर ज्ञानन में अ आये उसकित मन में सोमंचित तन में ।

वोते गिरिजा से शंकर धुलकित मन में, पंपाया अपूर्व आनन्द आज जीवन में; साकार सिद्धि - सी आज योग की पाई, त्रिमुवन - विमृति सन घर कुटीर में आई।

सत्कार कहाँ उसका किस निधि के द्वारा, है विदित विश्व में वैभव जात हमारा, वृष, इसह, कमयहलु, शूल, क्षच की माला, है यही भिये ! ऐस्वर्य समस्त निराला। तुम रत्नमिष्डता हो गिरिराब - दुलारी, हम मस्म - निभूपित योगी यती भिस्तारी; जग गये कृपा से सूने माग हमारे हो गये भ्रीति से सफल विराग हमारे।

पर अन्त हुआ सुख जो पितृ-गृह में मोगा, बन वधू मिसु की अब प्रिय रहना होगा।" "सौमान्य यही है" गिरिजा सस्मित बोली, बोले शिव 'नारी मन से कितनी मोली

निरञ्जल घालस्य यह प्रेस सुपावन मन का। चौ रूप – विभव यह तप पूत यौषन का। गौभाग्य सहज मेरे सूने जीवन का। घरवान मुक्ति को संगल के बन्धन का।

छ्रिव के खाँचे में सर्ग लोक के ढालो तप सदृश सृष्टि के श्रेय स्तेष्ट से पालो । यह आभूषण का तन से भार उतारो यह मृति लोक के चिकत हैन्य पर बारो ।

छवि से निसर्ग हों नयन छतार्थ हमारे, हों मुक्क स्नेह के पथ चरितार्थ तुन्हारे, यह तप से निर्मंत्त देह निसर्ग प्रकृति की, हो नित विधायिनी ज्ञातमा की संस्कृति की।

विस्मय, ब्रह्मी को दिखा स्वर्ग की माया, नर ने युग युग से उसको सहब अमाया । ये स्वर्ण - शृंखतायें धारण कर उन में । भारी धनती बन्दी नर के बन्धन में । हैं अलंकार वस रूप मोल में पाये, इनमें ही अपने प्राण सदा चलमाये; निज शक्ति भूल कर कोमलता के छल से, दुर्वलता को अपनाया अन्तस्तल से।

रहंगार नहीं, ये बार रूप औं छवि के; उपकार नहीं, ये हैं विकार नर-कवि के; कर इन्हें दीन को दान खच्छ कर उन को. करके स्वरूप का व्यान शकि हो मन को।

जीवन संस्कृति का माप सदा ही नारी, तर की नय का धुव निकय सर्वदा नारी; तर भ्रष्ट हुआ कर आरायन वस तन का, स्कृत होगा कर मान हृदय से मन का!

हुर्नेस नारी को बना भार ही अपना, स्त्रोया तर ने मुन्दर जीवन का सपना; वन्दिमी बनाकर नारी को वन्धन में, स्त्रोई स्ततन्त्रता नर ते भी जीवन में।

संयम से संस्कृत प्रकृति - रूपिया नारी ; संसृति की शोमा - शकि सनातन सारी ; तप श्रौ संयम के शन्तर से अनुरागी नर ही वनते श्रानन्द - विजय के मागी।

की तप संबम से तुमने नियत भवानी नारी के नव की मर्वादा कल्याणी; मेरे तप का बरदान सहरा तुम आई, मैंने तुम में निज आत्म – पूर्वि बिर पाई। वोली गिरिना, गौरव के भार निमत - सी, विश्वस्थ वचन में लिजन श्री सिमत - सी; " तुमने ही जीवन मार्ग मुके दिखलाया, तुमसे ही सो श्रादर्श योग का पाया।

चित् कर की छाचा नहीं जगत में नारी, जीवन पद्य में फिर भी नर की छानुकारी; तप, संयम औं संस्कृति के बनकर नेता, नर बीर बर्नेंगे सुन्दर विश्व प्रयोता।

नारी जीवन का साध्य नही कुछ अपना , भारी के मन का नही स्वकरिगत सपना ; कामी जीवन का बनकर साधन नारी , नर की नृशंसता पर वरवस बलिहारी।

कामान्य प्रका नारी का गौरव मूले रत प्रकृति मोग में, मत्त जन्य निज भूले। सद के कर्दम में बलके चरण नयन से, वंचित संस्कृति के शिखरों के दर्शन से!

नर को संयम से कर संस्कार शकृति का, करना होगा निर्माण सार्ग अनुसृति का; हो भोग सार से मुक्त निर्मता चारी, होगी संस्कृति - पथ में नर की सहकारी।

तुमने ही करके दाह सदन के तन का, देवों को दे आदेश तप साधन का, आतमा से प्रवत प्रकृति के अनुशासन का, इतम पत्र किया प्रशस्त मनुब - जीवन का। घर सहन स्कृत्व पर पाणि प्रसन्न चमा के, यहु नव त्यानन की त्योर सुहिष्ट धुमा के; प्रलिकत उर से सिसत शिव-शंकर बोले, शुनियों में रस त्यों भाव सुधा-से घोले।

'हैं सत्य तुम्हारे बचन सदैव भवानी, तुमने संस्कृति की परिभाषा पहचानी; है विश्व प्रकृति की सुन्दर प्रतिमा नारी, वनती योगी की बात्मा की सहकारी।

संस्कार प्रकृति का कर योगी तर नारी, विरचेंगे घर घर सेनानी बलधारी; जो वल विक्रम से मईन कर असुरों का, भव त्रास दैन्य मेंटेंगे विश्व – द्वरों का।

चिर योग - सिद्धि - सी पाकर तुन्हें भवानी, रिष धन्य, विश्व की शक्तिओं कल्याणी!; इस सुष्टि शिखर पर जीवन पर्व मनाधी, आश्रो जगती में नूतन क्योति जगायी।"

कहते कहते शिव हुये श्रोज से ऊर्जित चठ जिया पाणि में पाणि उमा का कम्पित ; उमड़ा जीवन का ज्वार विमल वेला की मर्यादा में. शुच्छा से मधु-खेला की।

धाकांचा - सी इच्छा के इंगित मर से, जीवन सागर की लहरी - सी शशिकर से, अभिनन्दन से शंकर के नमेंद्र कर के, चठती - सी आई उमा भाव - स्मित भर के। नचुत्रों - से सन्तुजित परस्पर नम में , सर्वाग संक्रमित थे हुत तेज - प्रसम में ; स्पर की समजय से एक राग - सा जीवन दो प्राणों का वन गया एकगति नर्तन।

वस मध्य निशा में घुव कैतास शिखर की, व्योत्स्ना में चज्ज्वत वासन्ती शशघर की, हो वठी सवग किस बतित बास्य की माथा, खग-बग के शायों में सवेदन छाया।

कान्सर का रस बन रूप क्रोन - सा सलका, या दीप्त हो रहा क्रानन पल्लव दल का डिग्रियित, क्रामा से स्व्यवस्त श्रुचि शश्यर की, हो रही रूप - रस - लीन प्रकृति भूषर की।

तक सूम रहे ये अन्थर अन्द पवन में, जहरा कर तिपट रही लतिकायें तन में; पल्लाय - दल कर - भुद्राओं से नर्तन की कर रहे थींगमार्थे व्यंतित कानन की।

नम के कृतुमों - से सुमन विकच कानन में खिला खिला कर फैला रहे सुगन्य पथन में , मानस सागर में नवहंसों के जोड़े , तिरते, लहरो पर अधर अग को छोड़े।

चस सिलम्ब प्रकृति के स्वच्छ शिखर के उत्पर, हो रहे लास में जीन स्था श्री शंकर; शी श्रांग-संगिसा एक राग के स्वर - सी, सठ रही प्रसति से प्रतिपद दिस्य जहर - सी। फर्ण मिला मिला कर लिलत लास्य की लय से, ये सर्प - मिथुनमिल रहे आज निर्मय - से; दोनों के सिर पर छत्र मनोझ वनाते, मिण - मुकट समय के सिर पर समय लगाते।

हों रहे दीप ये दिन्य तेन से आनन, ये मलक रहे अंगों में श्रुचि - अग के कन, माँप रहे पलक ये भाव विभोर नयन के, रस में तन्मय ये आगु आगु युग तन - भन के।

हो रही शिथिल थी पद गति धीरे धीरे; ले रहे दोर्घ निश्वास युगल ये सीरे; तम मन में आलस था मधुरस-सा छापा; हो रही विमोहित मधुर काम की माया।

हो रित - सी तन्मय समा भान - सा भूली, परवश - सी होकर शम्भु स्क्रन्थ पर मृती; भर युगल बाहु के दृदं मधु आर्लिंगन में, शिव ने पाया विश्राम विश्रव्य गयन में।

रस श्री भावों में लीन, एक हो मन में, तन से भी सन्मय मधुमय खालिंगन में, किस भन्य सगे के हम में खान सँडीये, तुसा शच्या पर युग योगी सुख में सीटे।

तप योग श्वात वनकर मंयोग स्तान का। वन रहा श्रमव वर-सा मंग्कृत त्रीवन का। शिव श्रीर शिक्ष का घीरद्वात बग्दानी। होगा संस्कृति की तय का विर मेनानी।

## सर्ग १३ दोहद विहार

वैठे थे शंकर कुटीर में ध्यान लगाये, ऐस्त रही थी उसा, पलक में सपने छाये; चंचल तकली घूम रही श्वासो की गति - सी। विरव रही थी सूज सृष्टि का विश्व निथति - सी।

शुचि प्रमात का सूर्य प्रथम कैलास शिखर पर, शिव वन्दन कर रहा चरण पर घर सहस्र कर, ऋषि, नर, गण, बहु उठे छोड़ कर निशा शयन को, चले स्नान, तप, ज्यान, समिध औं समन-चयन को।

गूंज ७ठे तरु सता-कुंज कल स्नग-कूजन से,
पूत हुये सन धाम प्रात शिव के पूजन से,
जीवन का धानन्द कर्म बन गिरि पर छाया,
नित्य कर्म में अंच - धर्म बन प्राया समाया।

स्वर विधि से श्रुति पाठ कर रहे वह अतथारी, धर पशुद्धों पर भार चले उत्सुक व्यापारी; मक्षयुद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा शाला, दिखा रही थी वल विक्रम का दर्ग निराला।

सम्बल, दृश्व और बंशी ले निज निज कर में, निकल पड़े पशुपाल बृन्द ले बन्य खगर में; जीवन के आवेग भरे पशु धृग्द भगाते, परिचित बन को चले गीत कुछ मूतन गाते।

शे श्रासील श्रखस्य ध्यान से श्रविचल शूली, कर्म निरत थी उसा स्वत्व – सा तन्यय भूली, बाल सूर्य का श्रातप पलपल बढ़ता बाता, शिव श्राजन का देज श्रतिक्या बढ़ता जाता। श्रन्तर्वन्नी सौन उसा का सहज कजीला, सदुत केतकी गर्म सदश मुख पीला पीला रक्त हो रहा श्रक्त प्रसा से हलका हलका, सानों उर का राग का तिनक श्रानन पर महाका।

नेकर सौरम - सार विविध गिरि के कानन से, एक पवन का कोका जावा वातायन से; उत्तक करूप से तार उसा के क्रम का टूटा; सिद्धयोग से उधर शस्सु का वश्वन जूटा।

ह्मोड़ विर्ध निश्वास ईश ने लोचन खोते, योग प्रसन्न बदन गिरिका से सस्मित नोते; "आत्म लाग हित प्रदुष योग में रहता रत है, विश्व चेम हित किन्तु प्रकृति सिक्रम खविरत है।"

" है स्वरूप ही भव्य प्ररूप का " गिरिजा बोली , व्यंग - सत्य में सुधा रुचिर सबु स्मिति ने घोली ; प्रकृति - कर्म खाबार विश्व की चिर संस्तृति का ; किन्तु योग ही पीठ अंग की शास्त्रत धृति का ।

सिद्ध थोग ही कर्म प्ररूप का मंगल - कारी, विसा थोग के कर्म प्रकृति का प्रलयंकारी; कर्म प्रकृति का थोग प्ररूप का जब वन जाता, तभी थोग का होम कर्म में व्यक्तिया।

परम योग को पूर्ण सिद्ध कर तुम अविकारी, किस विभूति के लिये वने नियमित तपथारी ? साधन अथना साध्य योग तप है वीवन का ? " हुआ प्रकट - सन्देह प्रश्न में उसके मन का!

वोसे शिव "है याद प्रथम वह मेंट तुम्हारी, श्रीर याद है तीज तक वह शैस कुमारी!; नहीं दूर है कभी प्रका विम्नु विश्व प्रकृति से, रह सकता स्वरूप में संस्थित योगज जृति से।

विना योग के मोग रोग का कारण बनता योग प्रकृति के अन्य वेग को धारण करता; करता अन्वय योग प्रकृति गति में संगत का. योग एक प्रतिकार प्रकृति से संभव छुत का।

योग -साधना है स्वरूप का स्मरण निरन्तर, रहता इससे अमल सदा साधक का अन्तर, योग मोह के मेघ-पटल को खरिडत करता, आत्मा का आलोक प्रकृति को न्योतित करता।

हरा योग - बल से ही मैंने दर्भ सदन का योग - तेज से किया दहन उसके सुदु तन का; कर आत्मा से अन्वय उसकी सुद्ध प्रकृति का . किया प्रसस्त् अय - पत्र संस्तृति की संस्कृति का।

काम बहुन के समय अवसा कर शासन मेरा, और निरक्ष कर अचल योग का आसन मेरा, उत्साहित हो धन तुम्हारे तपश्चरण से, जय-हित तप कर रहे देवता अब तन मन से।

देना हमको उन्हें एक विजयी सेनानी, संयोजन कर जो बल - विकस - कौशल - मानी देव - सैन्य का नयन करे पण पर चिर जय के, रचे विश्व में पर्व श्रेय के स्योदिय के। तपः स्तेह से प्रिये तुम्हारे उसकी आशा, वना रही है सार्थ साधना की परिभाषा; हुआ भोग भी श्रेय, योग के श्रुचि अन्तय में. राग वना रस आत्मा के आनन्द – उदय में।

शकि - भूतिं तुम शीव्र वनोगी जिसकी माठा, सेनानी वह वीर वनेगा चग का त्राता; जब तक तुम को मार स्वन का उसके बहना, आत्मनिष्ठ ही वचित मुमे है तब तक रहना।

नित्य योग है धर्म प्ररूप का यों साधारण, योग मार्ग से अेथ शक्ति का होता साधन; अेथ शक्ति से ही संस्कृति के खन्तः प्रर का, सम्मन रस्तुण, और दलन उन्मत असुर का;

नव बौबन में बोग शक्ति का संबय करता । भौ परिएव में प्रकृत – विषय में मंगल मरता । प्रकृति – शक्ति के गर्म काल में भी वन बोगी । पाता शक्ति – कुमार वीर निर्मय नीरोगी।

श्रीर योग ही कर सकता है शिशु का पालन । भेय शांक के पथ में शिशु का पर - संचालन ; दे सकता सहयोग योग के ही शासन का प्रकृति शांकि को श्रवसर विजयी बीर सुजन का।

होता कर्म कुनार्य योग के ही संगय में होता क्रान्तित क्षेय भोग में योग नियम में होय शाकि को परम्पना की बता प्रनिष्टा है संग्रानि का कवा कमें में योगड़ निष्टा ।

योग कर्म में सहन श्रेय का अन्वय करता, और श्रेय में शक्ति वीर्य की निर्भय मरता; श्रेय कर्म का प्रेम और सेवा में फलता, वर्ष शक्ति का अनय दुष्ट- असुरों का दलता।

दीर्घ बोग में सेनानी के प्रथ्य श्वनन के, तुम तन्त्रय हो रहीं बोग से तन के मन के; आत्मनिष्ठ हो सफल बनाऊँ बोग तुन्हारा, इचित, प्रेम से हूँ सकर्म में तुन्हें सहारा।

कर कठोर तप - नियम शाया का, तन का, मन का, कर सकती है प्रकृति - शक्ति ही योग सुजन का; है नर का सहयोग योग का निर चपकारी, हो सकती कुत कुत्य श्रेम से नर के नारी!

नहीं प्रेम है मुक - भोग इन्द्रिय श्री मन का, किन्तु त्याग सेवा से संगुत तप जीवन का; यही प्रेम का योग अथ गति का सहकारी, कनती नर की शकि योग से निर्मय नारी।

प्रेम थोग के सहित स्रजन का थोग तुम्हारा; सफल करेगा प्रिये! प्रस्य गृह वर्म हमारा; धर्म थोग यह सिद्ध देव-नर का नय होगा; इसी थोग से लोक अनय से निर्मय होगा।

चिति ही आअय विषय आत्म - निष्ठा का नर की, आत्म योग को छोड़ न साधन किसी अपर की वसे अपेजा; सृष्टि - योग के हित नारी के, किन्तु अपेजित साधन प्राकृत निधि सारी के। यह पर्वत की प्रकृति पूर्ण सब वपकरणों से, हुई प्रथम कृतकृत्य तुम्हारे ही चरणों से; इसके विप्रल साधनों को अब तुम अपनाकों, कर इसका चपयोग योग निज सफल वनाश्रो।

यह प्रभात का पवन शुद्ध शीवल हितकारी, गन्ध भार से मन्द, मोद का सुदु संवारी, नर्म ज्याज से मर्म स्पर्श प्रायों का करता, जीवन का शुन्ति सार श्वास के पथ से मरता।

यह पर्वत का करुण हृद्य मू सिंचन करता, भुका-द्रव-सा रुग कोटर से निर्मेत भरता; शेगा की सहस्र घारो में शतपय वहती; अमृतघार-सी यह निसर्ग की करुणा महती।

यह पर्वत की भूमि कठिन मुनियों के तन - सी कितारीं प्रिपित कुंज लतायें कोमल मन - सी, पारस पद के प्रयद परस से होगी सोना, भी से चिर वैक्टर बनेगा कोना कोना।

गूँज रहा शुचि नगन विहंगो के गानों से, कुंज हुमों की सरमर श्री सिर की वानों से; धन गर्जन में ध्वनित वृषम - रब कम्पन कारी, सिर वीखा पर प्रश्च मृदग - स्वर - सा संचारी।

प्राची में खिल रही उपा की प्रमा निराली, इात वर्णों में सजी घरा के उर की थानी; एक क्योति के वह रूपों-में गिले मजीले, निर्भार, औपिंग, सुमन, रह दिव में गर्वीले! यह प्रात. का श्रमण सहस्र ज्यायाम तुम्हारा, स्वास्थ्य – मनोरंबन दोनो का एक सहारा; होगा दोहद सुखद गर्म को स्फूर्ति मिलेगी, सहन्न प्रस्व में सूर्त योग की मूति खिलेगी।"

सुन शंकर के धचन रुठी गिरिजा कुछ अस से; स्थामी का अनुसरण किया मन्थर पद - कम से; चन्दीश्वर ने उन्हें द्वार पर शीष मवाया; दोनों का आशीष ईश के मुख से पाया।

करते मधुरालाप चले दोनों नग - पथ में . हुचा विश्व का अये सहज कांन्वत सन्मध में , तत्त्व तुल्य शिव परम प्रकृप पथ दर्शन करते , प्रकृति स्फुरण से चरण समा के ब्रतुगम करते .

वीज सृष्टि का लिये गर्भ में भूर्त प्रकृति - सी, देख रही थी चमा मुग्ध हो निज अनुकृति - सी; प्रतिविन्तित - सी विश्व - मनस से नभ दर्पण में. खिले चमा के भाव - सुमन बहु खुबि - फानन में।

शिखर शीव पर सान्द्र मेथ कुन्तल - से झाये, मन्द्र वायु में सुक्त सहज खर्मिल लहराये; प्राची में खिल रही शफुक्तित मुख की झाया, हुई चतुर्दिक स्फुटित प्राया की मंजुल माया।

चपल हगों के रात - रूपों - से विम्नित सर में इन्दीवर दल स्रोल प्रमा के प्रत्य प्रहर में ; धवल अपांगों की विद्युत - से विस्मित होती, देख रही निज्ञ रूप प्रकृति, मन हर्पित होती। युष्पांकित हरिताम - वसन - सी दिन्य वनानी . लहराती थी शात पवन में शोभा - सानी ; जीवन का स्वर शुद्ध पवन निस्वन में भरते . भुक्त - हास - से निर्मक निर्मर कल कल महते !

अखिल विरथ-अवि की समिष्ट की चिन्मय प्रतिमा, जमा वन रही आदि अरुष शंकर की महिमा, देख जमा को और प्रकृति को विस्मय करते. चलते शिव रस और द्या से मृदु पद धरते।

परम प्रकष की पटरानी पावन साथा - सी. शिव के दिख्य देह को चिर चड्डवल छाया - सी; करती मधुरालाप उमा निज आन्तर्जीन - सी, सन्द चरण चल रही संग जग - श्रेय - सरिण - सी!

प्राणों का मुख सरस वन रही मुपसा वन की, कतरी थी मानों प्रवनी पर श्री नन्दन की; नयनों का निर्मल प्रसाद करती हरियाली, कुमुमों के वर्णों की उत्सव छटा निराली।

हैम बायु का स्पर्श अंग को प्रलक्तित करता. युमनों का आसोद सोद सन में था भरता। खग कुल का कलरव अवर्णों का रंबन करता, शिव का सुन्दर संग प्राण में मधु रम सरता।

जीवनमयी प्रसन्न प्रकृति के सुरन में न शी प्रसन्नता पूर्ण, खिन्न गिरिजा के मन में न प्राणों का उन्नाम हर्ष वन मुख पर दाया, नयन, बदन में दिगुरा समाहर - शी ने पाया। देख रही हर्षित नयनों से वन की सुषमा, स्वयं वन रही दिञ्य प्रकृति की चलुपम उपमा; क्या क्या का छवि, - शक्ति सार - चन्तर से भरती, विषम पन्थ में समा चरगा छढ़ धृति - से घरती।

देख उमा को आन्त अल्प भी मग के अम से . गिरि निर्फार के तीर जोर गर्वित पद कम से बढ़कर, शिव ने किया जाचमन पावन जल का , अम - सीकर - सा स्तेह उमा का मुख पर मलाना ।

कर शिव का अनुसरख उमा भी तट पर आई । शीतल जल के स्पर्शन से पथ - आन्ति मिटाई ; बैठे एक समीप शिला पर शंकर झानी , करते स्निष्य हुगों से गिरिजा की खगवानी।

सम्थर पद से निकट पार्वती जब तक आई, शिव ने सहज बिनोद हेतु ससमाधि लगाई; करके पूर्व निरोध श्वास क्रम्मक मे खीचे, बैठे अविचल ईश नयन युग अपने मींचे।

मन्द भरमा से उमा सलिशत सम्भुख आई, लखकर बोगासीन ईश को सुदु सुसकाई; भरकर आदि स्वरूप शम्भु का स्तिम्भ हर्गों में, जोड पाया युग, घरे प्रमुत युग पलक पर्गों में।

रोमांचित हो मृदुल स्पर्श से शंकर जागे. हमा इत्य में सिले पूर्व अनुमव अनुरागे; श्वास सिहत हो चिकत, शस्सु ने लोचन खोले, औ विस्मितं • से वचन हमा से शंकर बोले— "तुम त्रिलोक की सुपमा - सी साकार श्रकेली, यन योगी के हेतु मधुर श्रहात पहेली; फिरती किस श्रमीब्ट के हित निर्भय निर्जन में ? शंका होती तुम्हें देखकर मेरे मन में।

चिन्तार्माण् - सी दीप्त रूप की अद्भुत क्वाला, देववपू, गन्धर्व, अप्सरा किन्नर वाला; तुम हो कौन रूप भी रित की चद्भुत माया, किन उपयों से इस निर्तन ने तुमको पाया?

करने को तप मंग अप्सरा – सी तुम आहै, अंग – स्पर्श में नहीं तिनक भी तुम सकुवाई; अनला हो तुम चमा, किन्तु नोलो सुकुमारी, कौन कामना आज कहाँ मैं पूर्ण तुम्हारी।

मैं स्वभाव से सिद्ध योग का खिवचल सेवी., किया काम का दहन दृष्टि से मैंने देवी । विस्मय, तुमको देख द्या ही मेरी जागी, खिकारी भी विश्व हुआ किं विंत् अनुरागी।

वन समाधि - रपसर्ग रूपसी अनुपम नारी, आई योग - विमृति रूप घर कर बनहारी। फिर भी मैं प्रसन्न हूँ यह सीमान्य दुन्हारा। निरुचय कोई पूर्व प्रथय दे रहा सहारा।

मैं प्रसन्न हूँ, विदित्त विश्व में अवडरदानी, अवसर है सो साँग आज अपनी मनमानी; कल्प मुद्ध से आज सभी बाब्क्टित पाओगी, कल्प सता भी सहस्र विश्व भी बन बाओगी। चात्म - भाव से चाल चभय है मेग तुमको होता कुछ न चदेच प्रफुक्तित कल्पहुम को ; करो न कुछ संकोच प्रन्थि निज चर की खोलो हग के, चर के भाव मधुर थाएं। से वोलो।

सुन मटकर के बचन क्षुशल गिरिजा मुमकाई, "अपने को दूँचा कि तुम्हे दूँ आज वधाई?" हनेह और अधिकार सरे स्त्रर के उप - कम से, अन्तर में ब्लास सरी वोजी सन्नम से।

'है मेरा सौभाग्य. सफल है योग तुम्हारा. को इस निर्वन – जोर दृष्टि ने जाज निहारा; या यह निर्वन प्रान्त जभी तक स्ता मूना इस सुयोग से हुआ जाज यह बायत दूना।

नही देव गन्धर्य श्रय्सरा किशर बाला. मिला मानवी को प्रवयों से रूप निराला, इस बसुधा के चूड़ामिए की कान्ति - झुमारी, मैं हिमगिरि - के महाराज की राजदुलारी।

है चन्नत कैलाश शिखर पर मिन्दर मेगा, करती हूँ तपयोग सहित एकान्त बसेरा; च्हासीनता से उन्मन निज निर्मल मन को, करने रंजित निकली थी मैं विपन - असण को।

निज मन्दिर के योग्य देवता - से तुम पाये, इमीक्तिये चरणों में मैंने पक्क भुकाये; हर्ष और अद्धा से यदि तुम भी अनुरागे, तो कृतार्थ मैं, भाग्य तुम्हारे भी अन्न जागे। वनवासी तप – लीम हुये तुम सहज उदासी, हो समार्षि में श्चात्मलीन केवल संन्यासी; मिली सिद्धि साचात् थोग है सफल तुम्हारा, है अपूर्व संयोग योग का मिलन हमारा।

काम - देह का दहन दृष्टि से ही तुम करके, हुये पूर्ण कृत कृत्य योग में विक्रम भर के; रितवन्ती - सी पर भात्मा में श्रमर मदन की, खोज रही अनुरक्त योग में गति जीवन की।

घन्य आज जो अनायास ही तुमको पाया, तप प्रवय एकत्र रूप घर आद्युत आया। तुमको पाकर पूर्ण कामनायें सब मेरी, सदा चाहती रहना इन चरणों की बेरी।

इन चरणों में अखिता इष्ट पासा जीवन का , चिन्तामिण – सा प्रण्य दिक्य अद्भुत दर्शन का ; इ.व न रहा कुछ शेष साच्य अन्तर का मेरा , इस प्रभात में मिटा प्राण्य का खलित केंसेरा ।

वर्रान से वर मिला, और क्या माँगूँ मुख से, भौर कौन - सा अर्थ अधिक इस अनुपम युत्त से; मिला सभी कुल मुके देव! इस आत्मार्पण में, तुम्हे मिलेंगे सकल इष्ट सत्तेह प्रहण में।

ष्ठाष्ट्रो मेरे देव ! विव्य मन्दिर में बाखी । श्रपने गौरव सहित शीति सम सफल बनाबी ; हुआ योग तो पूर्ण सफल आज आगम से मेरे , होंगे वैसव सहित शीति के मेरी चेरे। इस एकान्त योग में वितना संकट पाया, इससे शतगुण तुन्हें मिलेगी सुस की माथा; एकाकी निष्कर्म, उदासी औं संन्यासी, होंगे इती महान दिन्य मन्दिर -- अधिवासी।"

कहते कहते फूटी मधुर हँसी की बारा, दिया ईश ने सुद्र हाथ का सद्भल सहारा। और उमा को दिन्य शिला पर सहल बढ़ाया, बाम पार्श्व में श्रीति सहित सील्लास विठाया।

ध्रुसर ध्रुष - सी भीम शिला पर बैठे, मन के पुक्त बेग से विहर रहे वन की जीवन के किन प्राचीन नवीन पर्यों में बार्ता - क्रम से, रस अनुभव कर रहे, रहित गति, धृति की बम से।

शिला कच से इत्स हुएँ के कितने फूटे, मुक्त हास के कितने निर्मंत निर्मंत खुटे, त्याग - राग की वहीं सरस धारायें कितनी, हुटी मन के सावों की कारायें कितनी।

पूर्व चितिब पर देस मानु की अपर चढ़ते, धौर विश्वोक प्रकाश - ताप को कमरा वढ़ते, भानों ग्रुन्दर मधुर स्वप्त से सहसा जागी, बोली विस्मित स्मा मुग्य यन में धानुरागी

" हम अभिनय में जीन रहे घर को भी मूले, यदि मन हो स्वच्छन्द सभी तारों को छू लें; जीटेंगे घर या कि यहीं घर नूसन होगा, चिर योगी को कभी विश्व में बन्धन होगा।" " हम योगी हैं घर ही है सर्वत्र हमारा, श्रासित सुवन है भवन भवानी सदा तुम्हारा; संग तुम्हारे सदा भवन ही – सा लगता है, यह का दीपक इन श्रास्त्रों में नित जगता है।

फिर भी यदि, कैलास तुम्हारा प्रियतम प्रर है, तो चलने को संग भृत्य यह अति आतुर है; कह शंकर ने, उतर, पाणि का दिया सहारा, और उसा को शिला एष्ठ से सहज उतारा।

जीवन और जगत की वहुविधि चर्चा करते। पर्वत पद्य में चले चमय गिन गिन गग घरते। बार बार आकर सम – से निज रम्य भवन में, फिर खाते आलाप – सरिए से वे त्रिमुवन में!

निज जनपद की गया - संस्कृति के परिष्करण की सरल प्रशंसा सुनकर मुख से शिव के मन की; मन में हर्पित हुई उमा हो सुलकित तन में . होती किसको प्रिय न प्रशंसा निज जीवन में!

बोली एलकित उसा मन्द् स्मिति से शंकर में, "होती संस्कृति सिद्ध सदा गौरी के घर में; स्वामी का अनुसरण सडा करते अनुचर हैं, सन संस्कृति में गुंजित प्रिय! प्रतिष्वनि के सर हैं।"

समक उमा का मधुर व्यंग शंकर मुमकार्व : लजा, प्रीति, विनोट उमा के मुख पर दार्घ ; बोले शंकर, ''प्रियं गन्य हैं हैंसी सुम्हारी , है संस्कृति की शक्ति गर्यहा संस्कृत नारी। संस्कृत नारी स्वयं शील - संस्कृति - गौरव के शुभ प्रभाव से त्याग, स्तेह, सेवा श्री शृति के; कर सकती है संस्कृत, तप से पावन नर को, जैसे तुमने किया प्रिये! संस्कृत शंकर को।

श्रेष्ठ जनों के जीवन जनता के द्र्पेश हैं, करते नित अनुसरश उन्हीं का सरल सुजन हैं। .सत्युक्षों; की श्रद्धा बनकर संस्कृत नारी, करती सरल जनों को संस्कृति का अधिकारी।

है संस्कृति का पाठ व्यर्थ वर्ष के जल- सा, रहता जब ही असुर हृदय नित स्यागु-एपल-सा; नही सरस हो सद्भावों के सुमन मजीते. जितते असमें कभी सहज करुणा से, गीते।

सदाचार भी सद्मावों से निर्मल निखरी, रहती संस्कृति श्रोस ऋगो - सी विखरी विखरी; वर्षरता की श्रल्य पथन से विचलित होती, व्यक्टि - विन्दुयें हो विचूर्ण धरती में सोती!

यद्यपि एसकी श्रमर श्रार्द्धता नम मे रहती। किन्तु निन्दु तो सदा नाश की बोटें सहती। दर्प-दुन्दुमी बनती नम में श्रद्धर विजय की। श्री श्रलस्य श्रद्धात श्रमरता संस्कृति - क्षय की।

संस्कृति के ये विन्तु न होकर संचित सारे जब तक सिन्तु रचेंगे, हो अवनी से खारे; प्रत्य सेच बन नहीं करेंगे करका वर्षण, कर म सकेंगे तब तक सुर असुरों का तर्पेण। विना राकि के शिव होता है शव - सा निर्वत, विना संघ के संस्कृति का क्या होता सम्बत ? संघ - शिक के ही अमाव में सुर गण सारे, अपमानित हो बार बार असुरों से हारे।

किया = राकि - सी तुम्हीं बनावी शिव को शंकर , शिक्षमान ही शंकर बनते हैं प्रवर्यकर ; भावशिक से ही प्रस्त होकर सेनानी , सुर - संस्कृति का त्राथ करेगा है कल्यायी !"

कहते कहते शिव ने ओर उसा की देखा, मुख पर खला की, कावरों पर स्मिति रेखा दौड़ गई, सहसा ग्रम्निक हो गिरिना बोली— "रहने दो क्स, काती मुसको सदा ठिठोली।"

ध नहीं ठिठोली प्रिये! सत्य शारवत जीवन का, साधन जग में नहीं अन्य है असुर दमन का; देवो का अनुरोध हो रहा शीध सफल है, शिव की मंगल शक्ति वन रही सनका वल है।"

"देवों का अनुरोध वना मेरे हित स्वामी! अमर अनुप्रह, हैं असल प्रिय अन्तर्वामी; देवकार्य सीमाग्य सहज मेरा वन आया," वोली गद्रगढ समा, हर्य था भुस पर झाया!

वीत गया अज्ञात पन्य यों वार्ता क्रम में , मिला हर्प आमोद उमा को गिन के श्रम में ; अविज्ञात आ गये निकट आश्रम के अपने , सहज कान्य त्यल पर से आते तैसे सपने । जनपद के बन वृन्द, द्वार पर नन्दीश्वर के वैठे निकट समुत्युक थे, गौरीशंकर के दर्शन के हित, सेट विप्रल ते फल फूलों की, श्री पर्वत के सुवा समान कन्द्र-मूलो की।

संग खमा के देख आरहे शिवशकर को, हो प्रसन्न सब लगे देखने एक अपर को; एउं हो गये ले ले फल फूलो की कारी, गिरि-वासी सब बाल बृद्ध उत्सुक नर-नारी।

करने को स्वीकार प्रयाति अद्धासय खबकी. पद्गति खहसा ककी उसा से अनुगत सब की, हुये प्रफुक्षित अपित कर निज मेंट चरण में, हुग में जल था, युकक अंग में अद्धा मन में।

दे सबको भाशीव ईश गिरिजा से वोले; ' वे सन के डपहार बावें किस मन से दोले?'' नन्दीश्वर की भोर दृष्टि साभूत फिराई; भग्ग भर में व्यनि तृर्णं तूर्यं की पड़ी सुनाई।

चतुर्विशा से दी है दी है गया दल आये, श्रीर सभी उपहार शीष पर सहज उठाये; पत्ते कुटी की श्रीर तीव्र गया आगे आगे, बोले मीम जनों से शिव भन में श्रतुरागे।

" आष्टो बाष्टो बन्धु वर्ग ! तुम मी तो आष्टो , ताये हो तो मेंट कुटी तक तो पहुँचाओ ;" मुक्कहास में सहब प्रकट कर उपकृति सारी , चले, उमाशंकर के पीछे सब नर नारी। देख रहीं पथ भरे सीन उत्प्रकता हम् में, पल संचय कर रहीं विष्ठत फूलों से स्नम में। जया और विजया ने कर अभिवन्दन नित से। किया गर्लों को और सनों को इंगित सित से।

शीति पार्श्व है समुद्द हमा को भीतर लाईं, स्नेह, विनोद, हास से पश की श्रान्ति मिटाईं। जान हमा का माच जया ने, गिन गिन मन में, किये कन्द, फल, मूख गर्यों को वितरित ज्ञ्य में।

हो बहुमूल्य रहा श्रीषियों संस्कृत कर में, ही बिजया ने मेंट जनों को, सञ्चर श्रथर में भरे सन्द स्मिति; एक कर्ट से सन घट बोले, "मिक्त पन्थ में नहीं प्रथ थे इसने खोले।"

विजया बोली "है असून्य अद्धा अन्तर की, यह प्रसाद औ प्रीति मात्र है परसेरवर की।" वर्शन से कृत-कृत्य, तुष्ट हो कुराल वचन से, जीटे जन अपने जनपद को प्रसुदित मन से।

वोली इंसकर जया "देवि द्विग्रिग्त हितकारी, एवा - असग् की नीति, श्रीत से पूर्ण तुम्हारी।" औ वितया से कहा "असग्य का उत्तम फल है, होता निर्मक्ष चित्त, असव को सिलता वल है।

मुक्टि मंग कर स्मा सहस्र सिवत मुसकाई, फलाहार की मेंट जया ने सनय बढ़ाई; श्री विश्वया ने कहा 'प्रसाद देवि!स्वामी का, समुद माहा है काम -फलद अन्तर्यामी का।

## सर्ग १४ कुमार जन्म

प्रेम और विनोद के सद्भाव में समुदार, हुआ दुर्वह भी चमा को सुवह दोहद भार; अलस तम में भी रहा मन वीर और प्रसन्न, हुईं अनुदित कामनायें अथाचित सम्पन्न।

स्तेह पूर्वक शिव रहे करते सकत सत्कार, प्रेम से श्रस्तियाँ रही करती विहित परिचार; मिल रहे ये उमझ कर में प्रीति श्री विश्वास, कालकम से शा रहा था पर्व श्रविदित पास।

8 स्वन के बाद फिर कव हुआ शुम सीमन्त रिव द्दय को कव हुआ आकुत निशीय दिगन्त , नित्य गिनकर सी किसी को कव हुआ आभास हो गये अविदित समा के पूर्ण शुम नव मास।

एक दिन प्राची चितिन पर च्ह्य होता सूर्य, शिव कुटी के द्वार पर वन चठा प्रमुद्दित तूर्य; बायुगति से सूचना पहुँची समी के पास हो चठा चक्नास से प्रतकित व्यक्ति कैतास!

प्रात ही पा दूत से प्रिय हुए का संवाद, पार्श्व के पत्सी पदों के बन सहित आहाद, बस्त्र आभूपण सहित से कन्द, मधु, फल, फूल, चल पड़े समवेत हो कैलास के अनुकूल।

डर्क गामी बन सरित - सी कर रही कलनाद, धाटियों की सरिएयों में मर विग्रल घाहाद, बढ़ रही थी बेग से कैलास गिरि की ओर, विदित होता मुखर मुख, पर दीखता कव छोर। वेग से गम्भीर होता घोष आया पास, खिल च्ठा कैलास – मुख पर मूमि का खड़ास; वढ़ चला वह शिव इटी की ओर होता सन्द, पयन में, स्वर में, चमक्ता था अमित आनन्द।

निव्किश्वर ने सरिए में बढ़ विनय के साथ, किया स्वागत नायकों का जोड़ दोनों हाय; वस गया था, एक नूतन नगर – सा उतकात; विरा योगी के क्तर्दिक विष्ठत मायाजात।

ध्यान में पा सिद्धि के आनन्द – सा सन्देश, स्वयं ही सप्तर्षि आये से प्रहर्ष निरोष, मिला आज अरुन्यती को कौनसा बरदान! प्रेम से गद्गद् हुये थे आज निर्मल प्राया।

प्राप्त कर भूंगीश से आदर सहित सन्देश, हुई और उत्साह से प्रतकित हुये अमरेश; खिल उठा अमरावती में एक नूतन रंग, प्रनर्जीवित हो गया मानों सदेह अनंग।

दैवगया गन्धर्व किलर स्वप्त से सब जाग, मुद्दित सन में कर रहे शंसित जिद्दिव के माग; कल्पना के सिन्धु में जग उठा मुख का ब्वार, खुत गये कह से मुँदे-से स्वर्ग के जर-द्वार।

देखकर धमरावती के बाब खुलते हार, रहे सब विस्मय कुत्रहल सहित मीन निहार; हो गया धविलम्ब सक्को विदित सुख संबाद, प्रति ध्वनित दर में हुआ गम्मीर घरटा नाद। बढ़ चला कैलास पथ में इन्द्र का गलराज, जी चला चल्लास युत पीछे समस्त समाज; छा गये कैलास पर घन तुल्य देव - विमान, देखते जन गए। समुस्युक कर्म्यमुख अनजान।

हार पर स्वागत किया नन्दीश ने सुविनीत . शक्त को शिव के निकट को चला आज अमीत ; प्रयाति पूर्वक शन्सु से नोज्ञे अलक सुरराज . "देव ! पूर्य हुई हमारी कामनार्थे आज!"

जया ने अभिवन्दना कर शवी की सोझास अप्सराओं युत, कुटी में किया पूर्ण सुपास ; विनय युक्त अरुम्बती से कर शवी आलाप, कह रही थी दुवे "देवों के दक्षित सन्ताप।"

क्का गया गिरि पर प्रन विस्मय सहित उत्साह , वेखते अभ्यागतो की सब समुत्सुक राह ; श्री तथा वाग्री सहित हरि – विधि पधारे आव . स्वयं स्वागत हेतु आवे शिव, सहित सुरराज ।

विष्णु - विभि स्नी शन्धु ने युगपत विनीत प्रणास . परस्पर प्रमुद्दित किया, खिल को तीनों भास ! हुए, नय स्नीर शील की स्वतित त्रिनेयी - भार , बढ़ चली करने तरंगित शिव - कुटी का द्वार !

जया और शची कुकाकर विनय पूर्वक माय . वन्दना कर को गई श्री और गिरा को साय ; मारकाओं ने विठाया सहित मान समीय , गिरा दोक्षी " जगा जग का दिस्य स्नेह प्रद्वीप!" शची ने सविनय कहा ' लागे त्रिदिव के भाग , वना त्राण त्रिलोक का शुनि तपपूत सुहाग ; सफल देवों की चिरन्तन साघना है ज्ञाल , गिरी असुरों के अनय पर ज्ञाल नम से गाल।"

गिरा ने गम्भीर स्वर से कहा सन्द सहास,
" मान्य है तप - साधना का कृति - विनिर्मित दाछ,
सुर - नरो का; तेज ऊर्जित थोग से निर्व्यात,
तीव्रता में सधन, वनता ज्योम - पाती गाज!

भाग्य को करता न विधि औं ज्योम सहसा दान । थोग से मू-स्वर्ग करते स्वयं भाग्य विधान ; समागत शिव पार्वती का तेजबस्त कुमार , साधना फल का त्रिजग के समन्वित अवतार।"

कहा श्री ने अधर में भर कर सरत मुसकान, "भारती करती नियति का नित अपूर्व नियान; गिरा ही करती समन्वित तेज का निर्साय, सुनो सोहर में उसी की जाज पहली तान।

शक्ति - शिव के साधना - सब योग का श्रिवकार । भूमि पर बनकर श्रमय का श्र - प्रतिहत प्रतिकार । गिरा के वरदान - सा यह दिव्य - जात जुसार , विश्व की भी का करेगा श्रेय से श्रुगार।

हो रहा शिव कच में भी था मधुर संलाप, हास से चठता कभी था ज्योम - मंदल कॉप; कहा हिर ने "हो गया हलका हमारा भार, कर रहे शिव स्वयं पालित अब अखिल संसार।" कहा विधि ने "चीरिनिधि से शेप-शय्या नीच, शयन अन निश्चिन्त करिये अगप हम इत मींच; नाभि-निस्त कमल पर तज सुजन का सब खेद, पहेनी निश्चिन्त इस भी अन श्रहनिंश वेद।

स्रिष्टि काम में हो गया था कुछ दुरित उत्पन्न, हो रहे सुर - सुनि मनुज ये अत अधिक विपन्न; आज पूरित हुआ मेरा श्रेय - स्रिष्ट - विधान, स्रिष्ट के संस्कार पय का हुआ चिर निर्माण।

हो महान विभूतियों के कठिन तप का तेज, सृष्टि की संगत सरिए को रहा आब सहेज, योग से अन्वित प्रकृति भी प्ररुप का श्रुचि प्रेम, बन रहा संत्रस्त जग का आब शाश्वत ज्ञेम,

विष्णु बोले 'अन्न हमारा तीर्थं है कैलास, धर्म केवल रोप उत्सव और यह परिहास '' इधर अधरो से विखरता मुक्त मुकाकीप, उत्तर गूँजा अगिरा के राख का निर्धोप!

मध्य कचा में कुटी की सजाकर सव साज, बढ़ाकर जन औं गयों का कुतूहल निर्च्याज, नामकरण कुमार का श्रुनि शास्त्र के अनुसार, रच रहे ऋषिराज थे विधि और लोक निचार।

स्कन्ध पर घर कर उसा के प्रेम से सृदु हाथ, ला रही शीं श्री तथा नागी सँम्हाले साय; हो रही शिशु - रहा से दीपित उसा की नोद, खिल रहा सक्के हृदय में था अपूर्व प्रनोद। विठा आसन पर स्था को पार्श में शुनि वास, भारती ने कहा सस्मित "कहाँ मंगलघाम?" कहा विधि ने ईश से "सबके सदा आराध्य, आज तुसको सी हुआ कुछ स्नेहविधि का साध्य।"

विनय पूर्वक पार्वती के वैठ दक्षिण साग, किया सव विधि-कर्स शिव ने सहित नय-अनुराग; अंगिरा ने कहा शिव से " घरो नाम विचार", कहा शिव ने " नाम इसका स्वयं सिद्ध कुसार।"

कहा विवि ने "यह त्रिजग के च्रेम का नव झन्द, देव - सेनानी बनेगा विदित विजयी स्कन्द;" विष्णु वोले स्मिति सहित "हर कर घरा का भार. विश्व में होगा विदित यह कार्तिकेय कुमार।"

भारती ने कहे शिव से बचन मन में तील, 'श्रह्मचारी को मिला शिव! रत्न शिय बनमोल!" कहा श्री ने सहल स्मिति से "योग की बातुमूर्ति।" विश्व के सूने हृदय की बनी पूर्ण विमूर्ति।"

कहा शिव ने, "भारती के बचन का बरहान, गूँजता सापस मनन में आज बनकर गान; और श्री की कृपा का वह शीति पूर्ण प्रसाद, आज होता स्क्रसित बन लोक का आहार!"

स्तेह भी नय का परस्पर मोदसय व्यवहार । कर रहा था शिव कुटी में हुए का विस्तार ; हो रहे सब देव, गया, जन भमित हुए - विमोर , फैसता भालोक - सा भानन्द वारों भोर। शील से मिल पुरुष संगम रच रहा श्रमुराग,
मधुर वार्या विरचती पद पद श्रपूर्व प्रयाग;
बना तीर्थ त्रिलोक का वह विजन – सा कैलास.
श्रूरूप दिन का वास मी वह हुआ करूप निवास।

नामकरण निमित्त से जो हुआ कत्सव हुई, स्नेह, नय औ शक्ति का उससे हुआ उत्कर्ष स्नेह ही धानम्द है, औ शील नय का मान, स्नेह का ही संघ है शिव - शक्ति - पूर्ण - विधान।

प्रेम च्यो नय से विदा ते सभी बारम्बार गये निज निज भाम को जब घ्यतिथि दिव्य बदार, शून्य – सा लगने लगा कैलास का वह शान्त, पूर्व जन से पूर्ण भी होता विदित एकान्त।

वीप - सा करता कुमार कुटीर में आलोक, स्नेह से बढ़ता, मिटाता शून्य वर का शोक; ठव्म का रव शून्यता एकान्त की कर मंग, पूर्ण करता था सभी के स्नेह का बस्संग।

खिला था कैतास तरु पर एक श्रन्तपम फूल , हो गई जिसकी सुरिम से धन्य गिरि की धूल : फैलता जिसका चतुर्दिक पुरुव गन्य पराग , जग-रहा पावन हृद्य मे या श्रमित श्रनुराग।

मिला था फैलास गिरि को एक अनुपम रत्न -हुआ जिससे सफल शिव का तपपूर्ण प्रयत्न ; सूर्य से बढ़कर त्रिजग में सर्वदा थालोक . कल्पमणि – सा कर, हरेगा विश्व का जो शोक।

सर्गे १४

निस तपोमय तेन से हो सस्म ततु से काम, हुआ शुद्ध स्वरूप से वह अतनु अति अमिराम शिक की शिव साधना से हो सहज साकार, अवतरित भू पर हुआ वन कर अपूर्व कुमार।

खा रहा था कुछुम - तन में पुरव प्रेम - पराग, दिन्य तप का तेज हग में रहा अञ्चल जाग; सदुल अंगों में छिपी थी शक्ति कीन अनन्त, अप्रि करण में शुप्त रहती यथा ज्वाल दुरन्त।

भाएकार्ये मानतीं शीं स्तेष्ट का अधिकार, निरन्तर सेवा तथा उत्युक अनन्त दुतार; जाइतीं शीं अंक से ही अंक में परिचार, भूमि पर पर्यंक से सकतीं न तिनक क्तार।

कहा शिव ने "देवि जीवन का यही जिरमन्त्र ; चाहता प्रति जीव रहना सदा पूर्ण स्वतन्त्र ; चंक-बन्धन से न शिशु का करो रुद्ध विकास ; मोह बनकर प्रेम हरता प्रगति का खड़ास!"

वना शिव सन्देश सुत को मुक्ति का वरदान, शेष बन्धन एक था बस स्तेह का स्तन पान, दोल की कीड़ा तथा पर्यंक्ष का विश्राम श्रोधक श्रंक - दुलार से श्रावन्द थे श्रीभराम।

मुक्त क्रीड़ा से विस्तरता मुक्त में आनन्द । रुचिर रोद्न - हास - रव में गूँ जते मधु - छन्द ; सरक्ष हग की श्यासता में विश्व का विश्वास । स्वप्न - स्मिति में स्वर्ग के खालोक का ब्रह्मास । इस प्रकार कुटीर में कर पूर्ण चातुर्मीस, निष्क्रमण चत्सव हुआ गिरि पर सहित चङ्गास; खिल रहा कैलास पर था प्रमा पूर्ण वसन्त, विलसती श्री चतुर्दिक, रस हम सवी अनन्त।

प्रत्य प्राची - कंक मे प्रिय वाल सूर्य समान, दीप्त स्कन्दकुमार, करता सृष्टि को खिवमान, दैखता उत्सुक हुगो से विश्व पूर्ण प्रवीन, वर्ण औ छवि पर प्रकृति की सुग्व विस्मय लीन।

शुचि वस-त विभावरी में ऐक निर्मंत चन्द्र, लघु करो से यस्त करता प्रह्या हेतु अतन्द्र; लोक परिचय की सरिए का सूत्र वन आलोक. नयन करता ज्ञान - पथ मे, तीर्य पर वस रोक।

जोरियो का शब्द वनता अवस्य का मधु गीत, स्पर्श - दर्शन वस्तुओं का ज्ञान कविर उनीत; अन्नप्राशन से हुआ आरम्भ कविमय स्वाद, विश्व का परिचय बना नित नवस्तर आहाद।

लगा घुटनो से विचरने छटी में स्वच्छन्द , मोद भर माता - पिता के हृदय में प्रिय स्कन्द ; पास आते धूत्र की सुन हर्षमय किलकार , समझ्ता खनके हृदय में प्रेम पारावार ।

सहस्र लीला में बगा कर नया नित्य विनीए, स्कृत्द भरता हृद्य में सबके अपूर्व प्रमीद; विविध कीडाये कुत्तृत्व पूर्ण औ स्वच्छन्द, भर रही सन में, भवन में, विपिन में आनन्द। दिव्य दर्शन से बनों के हुये चहु कृतार्थ,
सुनिवरों को प्राप्त होता मूर्च-सा परमार्थ,
चमा-शिव को बान पड़ता तप-फल का सार;
प्रत्र संस्कृति की प्रतिकृता का क्विर आधार।

कामना का स्तेह से कर मधुर रस - संस्कार; हो हृदय की प्रन्थि वसती मुक्ति का अधिकार; योग-तप से काम वसता पृत होकर प्रेम; प्रतिफलित हो प्रत्र में वसता जगत का होम।

आप्तकास प्रकास होकर काम हो निष्काम स्तेह सेवा से सहज अमिषिक अति अभिराम वेह के दौर्वल्य से वन हत्य की अनुसृति, विरक्ष की संग्रतसयी वनता सनोझ विशृति!

वृग्ध तप के तेज से वह काम की प्रिय देह ; हुद्ध स्वर्ण समान पा रुचि - कान्ति निस्तन्देह ; शक्ति - शिव की प्रीष्टि का वन कीर्तिवन्त कुमार ; वना चवयुग की अवनि का अध्यसय रहंगार।

थोग तप का गर्व, जिसको सहित स्तेह निहार।
पार्वती की प्रीति पर शिश्व सहस्र देते बार;
स्त्रीर् कहते "योग केवल मार्ग का है चेम,
जन्म जीवन का सदा है किन्तु पावन प्रेम।"

लोक सेवा की सरिए का सूत्र केवल एत्र, सफल कर इह जन्म, करता सहन धन्य ध्यमुत्र; प्रेम का अवतार भू पर है सदेह कुमार, सहज लीला से करेगा विश्व का उद्घार। विविध बीला देख मुत की मुद्ति होते तात, और प्रलक्तित मातु होती देख नव उत्पात; चार कर - पद से मवन में मुक्त कवि संचार, उपक्रम करता महस्य का मित पदार्थ निहार!

हाथ में से देख उसको पलट बारम्बार । छोड़ देता भूमि पर कर हर्ष से किलकार । ध्वंस पूर्वक विश्व - परिचय, ज्ञान-शक्ति-विकास , कर रहा था, रच सुजन का कीर्तिमय इतिहास ।

सहज क्रीड़ा औं कुत्ह्स का सहज ज्यायाम ; ज्ञान – राक्ति विकास पूर्वक वे मधुर विश्राम ; नीद में निर्माण करता स्वप्न के संसार सब्य जग का रूप जिनमें रहा भाव निखार ।

देख सुप्त कुमार की चिर मोहिनी वह मूर्ति । (सुप्ति में भी जागती वह रुचिर जीवन - स्कूर्ति ) मुग्ब होते जमा की शिव रूप - कान्ति निहार , विखते जनिसेष रहते, सौन कार्य विसार ।

विस्तरते सस्मित अघर से क्योति के संसार . सुटाली चक्कास सग को स्थण की किलकार , सयन से ही ईश भरते इस्य में अनुराग , भीन मन में मानती वहु समा अपने माग!

गोइ में लेकर कभी यदि ईश करते व्यार, सेलता या पत्नगों से, सुन अभय फ्रंकार; पकड़ने को भाल का विद्यु बढ़ाता लहु हाय, स्नेह - निर्भर शस्त्र सुख से सुन्काते निज साथ। हर्प पूर्णक वर्ष करके पूर्ण अपना एक, लगा होने खड़ा क्रमशः हाथ किंचित टेक; शीघ्र चलने लगा पद से मर मधुर किलकार, लगा वह करने कुटी में चतुर्दिक संचार।

गुप्त रहती कौन शिशु में शक्ति अपरम्पार. सीखता जिससे नये नित विश्व के ज्यापार; तिक से अवलम्ब से पाता अनन्त विकास, नित्य नूतन सिद्धि से करता सफल आयास.

शीघ्र ही उत्साह पूर्वक अधर अपने खोल , बोलने मुख से लगा इन्द्र मधुर तुतले बोल ; शब्द से बनने लगे फिर बाक्य के बिन्यास , रूप मे श्री का , बचन में भारती का बास ।

बचन से मिल हुआ मुखरित विश्व-विस्मय मौन, प्रश्न वन आये कुतृह्ल सतम् 'क्या ?' को 'कोन ?' कार्य में प्रत्येक 'कैसे ?' और 'क्यों ?' की खोज, वने, जिल्लासा – सरित के बोजसय अस्मीत ।

प्यार से करती तथा भी भन्नर उत्तर दान, यत्न से करती विवर्द्धित प्रत्न का प्रिय झान । स्नेह पूर्वक शिव स्वयं भालाप कर भरपूर, प्रत्न के संशय भयाचित नित्य करते दूर।

सेल - कार्थ निमित्त से थी विकसती अज्ञात, कौन शक्ति निगृह, सुलता ज्ञान नित अववात; रमड़ते थे अंग में किस शक्ति के नव स्रोत; बदन में किस तेज का थां खोज खोत - प्रोत। बीतता श्रक्षात चत्सव हर्ष का प्रिय काल, बढ़ रहा श्रानन्द – सा प्रतिदिन उमा का लाल; विगत होते प्रहर दिन बन वर्ष के गत मास, प्रगति का परिचय किया का ज्ञान – पूर्ण विकास।

हुआ पंचम वर्ष से तब विहित चूड़ाकर्स, विदित माता को हुआ तब अलक छिव का मर्स; कहाँ सहराते हुये वे रुचिर कुंचित केश, 'खों कहाँ यह बाल बद्ध का सरस मुंहित वेश।

पूछता था सहठ माँ से खंक में घर माथ, स्तेह से कहती छमा थी फेर सिर पर हाथ, "शीघ्र ही होंने बड़े फिर, केश में क्या सेंद! अद्यापी बन पढ़ेगा लाख! खब तू बेद।"

पूछते प्रिय जन विह्म कर कहाँ सन्दर बाल?" किलक कर उत्तर उन्हें देता मधुर तत्काल, ' प्रश्चनारी वन रहूँगा तात! गुरू के पास, शास्त्र का औ शस्त्र का अब कहाँगा अध्यास।"

निकट के गिरि शिखर पर था दिन्य आश्रम एक, पास भुनि के वहाँ पढ़ते आम - नाल अनेक; हुआ उसमें स्कन्द का निधि सहित निद्यारम्म, मन्य जीवन के भवन का ज्ञान ही हढ़ स्तम्म।

दे रहे ये असरों का झान मुनि गुरु पात, शस्त्र -शिचा-पथ वना था साँक का उत्पात; नालकों के दल उमड़ जन गृहों से उदाम, नित्य संध्या में विरचते खेल में सप्राम। मुक्त सन से झोड़ कर समतासयी टर्संग, मुक्त पद से विचरता गिरि पर कुमार – कुरंग; देख उसको, उसड़ घिरते प्रान्त के सिंधु – वाल, सेलते ये सेल बन में कलापूर्य करात!

चठा कर भारी शिलायें मिल कई सप्तु वीर, दुर्ग रचते ये बना कर चतुर्दिक प्राचीर; शिक – सी भारी शिलायें दूर से ही छोड़, अदृहास समेत ससको सहज देवे तोड़।

नाल धतु ले और उस पर तीर तम्मय तान, नाल सेना बेग से करती अचएड अयाय; हिंस पशु का शूरता से कर अमय आलेट. कन्द, फल औं मृत से सब बीर भरते पेट।

मार्ग में आती कभी कोई अगम वलवार, शिलाओं का सेतु रचकर बीर करते पार; वन्य वीरों में दिखा विक्रम अपूर्व विराट, स्कृत्य सेनानी वना कैलास का सम्राट।

- ज्ञान, कीशल, राकि में लख प्रत्र का उत्कर्ष । क्रमित माता - पिता को होता हृदय में हर्ष । बाल रवि - सा वढ़ रहा वा नित्य मुख का कोत । खिल रहा था तेल-सर में हप का अम्मोत ।

शिक्त में भी बा समिन्वत स्कृत् के धुनि शीत, सरस करता तेव को धा स्तेह भाव स्त्रीत; भूटता तब निर्फरों – सा बा इत्व का हास, वितरता था लोक में आलोक – सा स्त्रास। सर्ग १४

द्यसल पर्वत सरित - सा था चित्र जीवन - वेग, पर्व था प्रति कार्य भी साफल्य केवल नेग; उद्यतता था हरिया - सा उत्युक्त प्राया प्रवाह, समस्ता उद्देक - सा था इत्य का उत्साह।

बद्द रहा कान्तार में पर्वत सरित - सा झान शास्त्र विद्या में, गगन में गूंजता या गान; शस्त्र-कौशल की सरित भी गिरि - शिलायें फोड़, कर रही थी शास्त्र-सरि से बेग वल में होड़।

दीप्त होता था हमों में स्निग्व ज्ञान अदीप . भात पर मुक्ता छुटाती शास्त्र को शुचि सीप ! हमदता था बाहुओं में बीर्च बल का सार , बस्त से ही बिदित होता बीर सिंह कुमार।

सिंह शावक - सा शिखर पर गमन करता बीर, खेल में कर सिंह - रख देता गगन को चीर, हरी मुख से कीर्ति होती प्रति ध्वनित अवदात, प्रत्न से हुने हुवे पूजित पिता औं मात।

देख जीवन में प्रगति - कम प्रत्न का स्वच्छन्य, इद्य में होता पिता के अपरिमित आनन्द; सोवते, है गुरु अपेजित योग्य इसके हेतु; जो अखिल सम्भावनाओं के लिये हो सेतु।

योग्य गुरु से लाम कर दीचा - समाहित भेच , हेव - सेनानी वनेगा वीर स्कन्द छजेच ; हेव मनुजों की छदीचित शक्ति संग - विहीन , कर न सकती दानवों को युद्ध - वल से चीख। उमा से प्रकृटित किया शिव ने स्वकीय विचार . प्रथम प्रत्र - वियोग का कलका खपूर्व विकार ; सँम्हल कर तत्काल बोली ' रुचित ही है नाय! विश्व हित के हेतु दीचा बोम्य गुरू के साथ!"

आ गये संयोग औ सौमान्य से उस ओर, परशुराम प्रवीर शिव के सक्त करूण – कठोर प्रयम दर्शन हेतु शिव के एक युग के बाद, फन्हें शिव ने या उन्होंने किया शिव को याद।

नम्र बन्दी से निवेदित खगा ब्योति - प्रदीप, विनय से भृगुराज आये इष्टदेव समीप; भाव - पूर्वक बन्दना कर जोड़कर युग हाय, सुकाया आशीप - पूर्वक चरण में निब माथ।

देख दिन्या पार्श्व शिव के खड़ा सिंह समान । दिन्य स्कन्ड कुमार को वालार्क – सा खिवमान । देज, प्रतिमा, शीख से हो प्रमावित स्गुराज । '' नाथ ! विद्या को मिला अब शिष्य उत्तम खान।''

प्रीति पूर्वक वचन कह, देखा उसा की ओर, प्रत्य पावन शान्ति में थी स्निम्ब करुणा कोर; ' शाचना मुनिवर्य ! है यह अयाचित वरदान," कहा गिरिजा ने "कहाँ गुरु प्राप्य आप समान।"

दूसरे ही दिन पिता का शाप्त कर आदेश, कीर घारण आक्रमोचित कर बहुक का वेश; वॉध कर कीपीन कटि में, स्कन्ध पर तूणीर, हो गया उद्यत प्रयाण निमित्त निर्मय वीर।

किया चरणों में उसा के बन विनीत प्रणास, और मांगी बिदा गद्गद् करूठ से अभिरास, इदय भर आया उसा का, उसइ आया प्यार; यस से सुत को लगा, मुख चूस वारम्बार,

स्तेह से बोली तत्तय से, मर हगों में नीर, "श्रेष्ठ विद्या हेतु बाओ वत्स! मेरे धीर मिल गये तुमको अनन्य सुयोग से आचार्य हो सुशिक्ति तुम करोगे विश्व के गुरु कार्य।"

जया रोली चौर अज्ञत से सजाकर थाज पास काई, किया सुत का तिलक भूषित माल; जिल्ल उठा मंगल - विभूपित ज्योम-सा वह बीर उमा ने चाशीप दी कर गिरा कुछ गम्भीर।

"पुत्र सत जाना हृदय में सदन सुख का मोह, त्याग - तप ही विश्व में है सिद्धि का सन्दोह; हैं पिता के तुल्य ही आचार्य करुणाधाम, और माता तुल्य विद्या श्रेयसी अमिराम।

प्रत्न लाको कुराल से ले इत्य में विश्वास , सफल हो आचार्य - पद का सिद्ध अप्रतेवास ; इंग्रुग् इपित तेन से देखूँ प्रन यह भात , बीर सेनानी बनेगा लौट मेरे लाल!"

ले जनिन से तिदा करुणा - पूर्ण द्रवित कुमार, पोंक दृग, आया पिता के पास अन्तिम वार; और चरणों में विनय से किया मौन प्रणाम, हो छठे करुणाद्र शिव भी सहन करुणापाम। शीष पर कर फेर सुत के, दिया आशीर्वाद, "पुत्र!गूँजेगा त्रिजग में तुम्हारा जयनाद गुरु समान अनन्य वन कर विश्व में तुम वीर, अनय से उद्घार करना धरा का धृव, धीर!"

जया विजया आदि सव से ते विदा का प्यार, चला गुरू के साथ बहु - सा कीर्तिकेय कुमार ; देखता फिर फिर अलचित प्रिय कुटी की ओर, देखती अपस्तक दमा थी पोड़ती हग - कोर।

ना रहा धुगुरान के सँग तेन से खुतिमान, भातु के सँग ज्योति - दीपित भव्य भौमः समान; व्यक्ति के सँग ना रहा हो ज्यों समुख्यनत तेन, जपा ने मेना श्राह्म को प्रात - संग सहेन।

सिंह शावक - सा विभिन्न में सब हुआ जब दूर, हार से जीटी छमा तब रोक करुणा - पूर, देख कर बैठी छटी में मीन और उदास. करुण स्मिति के सहित शिव आपे उमा के पास।

मूत और अविष्य का कर विद्युत प्रिय आलाप, किया मुख से दूर उसके हृदय का सन्ताप; किन्तु स्ना भवन सगता था कुमार - विहीत. मीन हो बाते कभी थे गुगल ध्यान विलीन।

भंग कर परिचारिकार्वे मौन का प्राचीर, कुराल वातों से वँघाती थी खलसित धीर; वीतता है समय, होता सेद क्रमश सन्द्र। कार्य में तन्मय हुआ गृह भूल कर - सा स्कन्द।

## सर्ग १५ कुमार दीक्षा

हिमालय के निविद् एकान्त औं सूने विजय में, चतुर्दिक आदि - शिक्षरों से, घिरे तुर्गस्य वन में; समाहित योग की सम मूम्मिका - से मूमि तल में, बना था एक आश्रम अगम अद्भुत पुरुष स्थल में!

भयावह दूर से ही शून्यता उसको बनाती, न या जनवास कोई भी जहाँ तक, हिष्ट जाती, चतुर्विक कोट – से उज्जत तथा दुर्गम शिखर थे। खड़े हड़ ऐवदार धनेक प्रहरी – से प्रखर थे।

विजन में पूँजती भागीरथी की चएड थारा । न होता दृष्टिगोचर किन्तु था उसका किनारा । पमक विद्युक्षता – सी एक पल को सान्द्र घन में , जगाती क्योति-सी खद्शुत विपिन में और मन में ।

मतुष भयमीत होते किन्तु पशु निर्भय विषरते, न भीषण हिंसकों को देख सुदुस्ग-वर्ग हरते; अनोसी शान्ति झाई थी भयंकर भी विपिन में, सदुलका थी कठिन भी मार्ग के शीवल तुहिन में।

भ्रमुर भी दूर तक थे दृष्टि गत होते न कोई, यहाँ किस प्रथ्य - चय में नीति उनकी दुष्ट खोई; यहाँ था कौन ऐसा बीर दुर्बय भी मतापी, कि जिसकी मीति श्रमुरों के दूदय में कृद ज्यापी?

न थे गम्बर्ग, किन्नर अप्सराओं के शिविर भी, न होते गान भी चन्नास से गुंबित अनिर भी; तपोधन कौन ऐसा था यहाँ पर वास करता. कि निसके तेन से शंकित हुई रित में अमरता? विपित के गर्भ में यह जल रही थी कौत खाला, प्रदीपित मोह - तर्म में यथा ऋत की यझ - शाला; खद्य होता यथा आहित्य कुहरे युत गगन में, अनावृत ज्योति आत्मा की स्थया तम-पूर्ण मन में।

सुगन्धित धूम की थी चट रहीं लहरें गगन में. रहा छा प्रथ्य सौरम होम का गिरि और वन में, शिखार्थे धूम की चट कर, अलचित पवन - कर से, नियति के लेख नम में रच रही अक्षात वर - से।

त्तपोबन था यही भूगुराव का विख्यात जग में , न जाता भूल कोई असुर जिसके सुत्यु - मग में ; मयंकर शान्ति मे थी साघना होती मलय की . मशिका - मन्त्रणा होती अनंग के चिर विजय की।

कठिन कान्तार के एस दुर्ग के भीतर रचा था', समायत एक प्रांगण (तक न कोई भी वचा वा). भयंकर शान्ति में उर के प्रशुत कठणा प्रसर - सा, विदित होता हिमालय के अपर वह सानसर - सा।

रसी के एक तट पर रटव निर्मित एक त्या का, वना प्रतिशोध - मन्दिर विश्व के कारूपय - ऋषा का; सरस्ता स्थाग - तप की भी धहाँ सांकार सारी, क्वाचिंत् शौर्य के सन्मुख सहज नत थी विचारी।

हुन के परशु श्री पातारा उसमें साथ दोनों, हुन्य से एक उनको प्रहृश करते हार्थ दोनों, हुआ था भूमि पर श्रवतिरत अद्भुतं वीर योगी, समुद्घृत सृष्टि जिसकी नीति से निर्श्रान्त होगी। उटज के पास ही थी एक उक्क्वल श्रस्त्र शाला, बनी थी बिश्व के हित वह बिएल बिस्सय निराला; श्रामोखा ज्ञान, तप श्री योग का गम्भीरता से कमी संयोग या प्रतियोग सम्भव वीरता से!

भ्रसम्मन ही जिसे संमार अन तक मानता था । महत्ता भी अत जिसकी न वह पहचानता था ; इसी को एक जीवन में सफल जिसने बनाया , जगत को भेथ का निर्भान्त पथ जिसने दिखाया।

समुन्मूबन तथा कर चित्रयों के द्वार वल का, मिटा आतंक असुरों के तथा उदाम वल का; प्रमाखित कर जगत के जागरण की ब्रह्म बेला, हुआ जो बीर ब्राह्मण विश्व में अद्भुत अकेला।

प्रवत चड़ाम बत के जनय से कर त्राण जग का, हुजा संकेत - भूत कैतास - शिव के शुज्र मग का; क्रिकेचन ज्ञान - तप को शक्ति का दे दर्प भारी प्रथम शिव-शान्ति की दुर्गम सरिण जिसने विचारी।

वही भृगुराज हो क्रमश पराजित काल - क्रम से, समर्पित कर रहे विद्या प्रस्प से पूर्ण अम से; दिसा कर ज्ञान से युत शौर्य अद्भुत वृद्ध वय मे, वना दीचित द्विनों को अस्त्र विद्या से अमय में।

प्रहृषित निव हृदय में श्राव श्रात खावार्थ वर थे, श्राघर थे स्फुरित होते श्री फड़कते श्रात कर थे: चिरन्तन शक्ति श्री शिव की श्रतन्य उपायना का. मिला था स्कृत्द फल - सा सकत संचित साधना का! यही ये सोचते भृगुराज सन में शान्त अपने, कि "होंगे सत्य भू में चिर - रचित निर्भान्त सपने; अमृत होगा घरा में अन सनातन धर्म मेरा, अनय होगा सदा एकत्र विद्या - कर्म मेरा।

हृदय में बेद, कर में परशु शीपण घर रहा हूँ, युगों से विश्व में यह घोषणा में कर रहा हूँ; घरे! घो! झान के साधक दिलत विशे! घमागो! घरे! सुम शक्ति की मी साधना के वर्ष जागो।

न होगा विश्व का उद्धार केवल झान - नय से । प्रतिष्ठित धर्म होगा भूमि पर केवल अभय से , अकेला वल यदिप वनता अनर्गल दर्प अल का , '' अकेला. झान वनता दास दुर्वल दम वल का ।

न होता विश्व का निर्याय विषित था कन्दरा में , सदा जीवन विगड़ता और बनता रणधरा में ; न होगा झान से जामत कभी वल - दम भोगी , सदा भूव - धर्म - जय की भूमिका सञ्झिक होगी।

नहीं है विश्व के सज्जन सभी ज्ञानी विरागी, न होकर ज्ञान में तन्मक किसी ने देह त्यागी; प्रकृति के धर्म रहते देह - मन के साथ सारे, प्रवंचित हैं यहीं होते सभी साधक विचारे।

प्रकृति के मोग में हो संगठित वल कामचारी, बनाता ज्ञान – तप को द्वार का केवल मिलारी; समर्पित कर सभी साघन सुखों के और वल के, बने सेवक, अकिंपन ज्ञान – तप हो, दुए दल के। स्वयं होकर समाहित ज्ञान में छपरत उदासी, प्रतिष्ठित हो परम कैवल्य में एकान्त वासी, अकेले स्वार्थ मय आनन्द का उपमोग करते, असुर उत्पात ही वस मंग उनका योग करते।

तिक भी ज्ञान में यदि प्रकृति का आधार रहता, सभी खल अर्थ - बल के विवशः योगाचार सहता, इरस्कृत कीर्ति - सुख से हो पतन को वाष्य होता, असुर इल का प्रसाधन भर सुरों का साध्य होता।

प्रथम होकर विरत जिन कीर्ति - मुख की मान धन से निरत होते निस्त तप - योग में तल्लीन सन से , बन्ही के दास बन कर कीत हा ! कितने न ज्ञानी , असूर के छत्र - चारख बन सजाते राजधानी।

असुर का साम्य केवल भोग अथवा भोग्य ही है, असुर को ज्ञान जीकिक, और साधन – योग्य ही है, सदा गिरि – वृष्टि सा अध्यात्म उसको ज्यर्थ होता, न होकर सरस पाहन प्रष्प – वान – समर्थ होता।

यदिप है-योग - सा ही व्यक्तिगत यह भोग तस को , तदिप कह भोग्य ननता सूत्र आसुर संगठन का , अनतता झान की बन प्रेरणा स्तके अनय की , बजाती दुन्दुमी इतिहास में उनकी विजय की ।

सवा ही व्यक्तिगत अञ्चासम्भा तप - ज्ञान होता ; अखिक निधि योग की साधक निश्चत उर में सँजोता ; म बनता व्यक्तियों का साध्य यह, आराध्य जग का ; अत. ज्ञानी सवा रहता पथिक एकान्त मग का । सदा ही ज्यक्तिगत तप - योग भाषन - जात रहते, श्वत. साथक श्वकें ही श्रिक्षिल उत्पात सहते, न वनता ज्ञान,-तप-युत योग कारण संगठन का, श्वरित धर्म होता हेतु मानव के पतन का!

धरा में धर्म, नय ध्री शान्ति के पूजित इजारी, धनाते मानवो को ही रहे नित धर्मचारी, भुनाते शान्ति का उपदेश केवल सळनों को, धनाते ध्रीर भी दुर्वल सुदुल उनके मनों को।

स्वयं ऐरवर्य के उपमोग से फुत कुत्य होते, सगत के पूज्य, पर प्रच्छल खल के मृत्य होते, छती आचार्य वन लग को यही ज्ञानी भुलावे. यही कटु सत्य को सुकुमार सपनों में सुलावे!

यही असहाय कर निर्वत विश्वंसल मानवों को, अभय - सा दान कर उद्धत बनाते दानवों को, इन्हीं अञ्झल अरिओं को समम कर मित्र अपना रहा जग मृद्द मन में पालता नित खर्ग सपना।

हुये जब क्रान्ति के निर्धोष खातंकित गगन में, रहे तब मौन ये निष्ठुर सुरक्तित वन भवन में अरिच्चित धर्म - प्रिय जन पिक्कों - से विवश भरते. प्रवंचन का रुविर से कठिन प्रायश्चित करते।

कुसुम – से शिशु अनल में क्रान्ति की वलिदान होते , जुटा कर लाल नारी के प्रगीदित प्राया रोते , सखा ये दानकों के वन प्रवंचक घर्म – वारी , वनाते दानकों की दया का चर को मिखारी ! द्या पर दानवों की धर्म कब तक की सकेगा? रुधिर से दुर्वलों के धर्म - तरु कब तक पलेगा? न जब तक शक्ति का समवाय होगा ज्ञान - नय में, प्रतिष्टित धर्म तब तक हो न पायेगा अभय में।

न तंत्र कर वचना जब तक जगत के घर्मधारी ; वनेंगे झान से अत राक्ति के निर्भय प्रजारी ; असुर के द्वार पर जब तक अनय का फल न होगा ; अनाचारी तभी तक पाप से विद्वल संहोगा।

पड़ेगा शिक्ष का जब वज दानव के काजिर में , बहेंगे पाँप के जब पत्र क्षपने ही ठिवर में , तभी पापी कानाचारी क्षसुर को झान होगां, तभी शिक्ष कमें का जम में नवीन विहास होगा।

वितालतें देख जपनी नारियों को बर्भनन में , निरक जसहाय शिशुओं को भरे कांत् नयन में , द्रवित जी दीर्य करुया से जयुर का नर्म होगा, तमी निर्मय जनक से उक्क मानव वर्म होगा।

सुलाता ही सदा थह सत्य अब तक स्तोक आया, सर्वा इस आन्ति का कह फल पराजय अशोक पाया, म जाने शंकि से क्यों घर्म का मन भीत होता। सदा नम में रहा वह करेपतर्ह के बीज बोता।

युवा विश्व में अकेले ही असुर ने संहार मैंने किये किये किया में ने , सहसीं बाहु असुरों के किये खिरहत परशु से किया तर्पण अन्य का दानवों के कियर – असु सि ।

प्रकृति के घर्म से जीवित असुर की जाति रहती, कियर में ही-अनय के वीन की विष-पाँति वहती; अयुत क्रपन होते एक से वर्षर प्रकृति में, न कौशल और अस क्रुब्र भी अनुत की सृष्टि-पृति में।

फठिन है प्रत्य को जो धर्म को रितत बनाना, पुरित्ति कर, निरन्तर घर्म की सरिता बहाना, अकेले ही मिटाना मूल अवनी से अनय की; कठिन युग – कर्म, सीमा देखकर इस देह-चय की:

खब्त होती सदा विद्या समर्पित शिष्य वर को , भिला जब तक न खिकारी यथोबित परशुधर को ; • परम सीभाग्य है भू – स्वर्ग के ही साथ भेरा , बनेगा शिव – कुमार त्रिलोक का नूतन सुवेरा।

वनेगा यह विपरिचत बीर, बोगी, ब्रह्मचारी; करेगा यह सफल बौ बागर सब विद्या हमारी; हुरचित कर हुरों को शक्ति के शिव संगठन में, करेगा धर्म का उद्धार खातंकित शुवन में।

इसी विध विष्र, योगी. क्वानियों के बंशघारी, वनें बदि क्वान से युत शक्ति के निर्मय प्रवारी, कभी तो निरव से उच्छोद होगा दानवों का। प्रतिष्ठित वर्म होगा प्रस्य सुर श्री मानवों का।"

चठी कर्कश मुजार्थे फड़क मुनि की, रोष आया, प्रत्य के सूर्य – सा वीपित परशु कर में चठाया; चत्ते संकेत्पा गुरु का समी शिजाधिकारी, चमत्कृत हो चठी कान्तार की वह प्रकृति सारी। गगन में वज - से उन्नवल दुवारे थे चमकते, भलय के सूर्य से खरिस्त परशु के फल त्मकते; चमक चिनगारियाँ नजन्न - दल - सी लीन होती, निरन्तर स्कृतिं बहुआं की अचस्ड नवीन होती।

प्रत्नय विस्फोट - सा नम में घनुष - टंकार होता, भयंकर सिंह - गर्नन - सा प्रश्नुल हुंकार होता, शिला औं वृत्त संविद्यत हो असुर - आकार गिरते, प्रत्नय के ज्यात - से शर पत्तुधर नम - मध्य तिरते।

शिला पर वक्ष - सी श्रीषण गदा को शक्ति गिरती, वसकती व्यकेतु समान नम के बीच फिरती; भयंकर कारत, शीषण शस्त्र, ये निवंन्य चलते, कुशलता - इस्तलाच्य में समर के जुन्द पलते।

हुना कभ्यास वह भीषण समारोपित समर – सा , विदित प्रति वह हुना अवतरित भूपर परशुघर - सा ; हुये सन्तुष्ट गुरु तसा स्कन्द का बता, वीर्य, विकस , अचानक सुष्टि,- सा ज्यापार शिक्षण का गया थस।

चवर प्राची चितिज पर तीर चिर्मल मानसर के , हुये सचित श्रवण हम दूर आगत रिस - वर के ; ख्वा रोली सजा कर स्वर्ण माली में, विजय का तिलक कर माल पर, दे रही वर अच्य अमय का ।

सुपावन स्नान कर भागीरथी के सक्ख जल में । कठिन शस्त्रास्त्र से सिंखत कसी संधाम स्थल में ; समाहित – विश्व होकर बीर सारे त्रसनारी । सगन से शास्त्र का-स्वाध्याय करते झानकारी। इसी विध शस्त्र का भी शास्त्र का भ्रम्थास करते, रहे बहु वीर गुरु का सफल भ्रन्तेवास करते, सवा विद्या प्रगति में ही प्रशस्त कृतार्थ होती, समर्जित शक्ति - नय में नवल वय चरितार्थ होती।

हुचा जब पूर्ण शिक्तण अस्त्र शस्त्रों का भयंकर, हुये जब शास्त्र भी पर्य्याप्त जीवन में अलंकर, विदा के हेतु बैठे पास गुरु के बहुक सारे, हुनों में स्तेह, अक्षा-चोज टर में मीन चारे।

निरख कर स्वप्न अपना वह चिरम्तन सत्य होते, प्रहर्षित हो परशुधर आज वे कृत कृत्य होते। रहे जो सर्वदा प्रक्ष्यित काल - कृशातु जैसे, कसल वन सेद्वंप्रफृक्षित हुये प्रातमीतु जैसे।

खिले ये शान्ति भी भाहाद से भद्भुत विरागी, हगों में स्नेह – फरवा की भनोखी ज्योति जागी; गुगों में भान मुफलित मध्य मानस सृष्टि अपनी प्रयास से देख कर,की सफल सुनि ने दृष्टि अपनी।

दिया आशीय सबको सीन अपने शान्त सन से । इदय का भाव हुष्कर व्यक्त करना है बचन से । भरा था कएठ गद्गद्, विवश फिर भी अधर खोले , धचन वहु वर्गसे आचार्य अन्तिस आज बोले -

भ प्रथम है आज का प्रिय वत्स ! यह अन्तिम सवेरा , हुआ जब सत्य बीवन का चिरन्तन स्वप्न मेरा ; प्रफुक्तित आज 'तुमको देखे कर हूँ मैं हुद्य में , मिला परमार्थ मुमको अन्तित इस वृद्ध दय में ! तुन्हारा शस्त्र - विक्रम, शास्त्र - कौशल गर्व मेरा, तुन्हारा यह सफल दोन्हान्त वय का पर्व मेरा; हुई सम्पूर्ण मानों श्राव जीवन - साध मेरी, समुख्यित धर्म ने गति शक्ति की निर्वाय हेरी।

तुम्हारी प्रीति का कारण हुई विद प्रीति मेरी, वित्तय है, तो घरा में अमर रखना नीति मेरी, कुमारो को घरा औं स्वर्ग के यह मन्त्र देना, अमय से धर्म को यह अये का भूव तन्त्र देना।

श्रासित श्रम्यात्म का श्राक्षार केवल झान ही है। खिलाता झान का श्रास्तोक तप श्री श्यान ही है। सदा वह झान - दीपक श्योति श्रात्मा की लगाता। बही श्रानन्द का शिव पन्य है इसको दिखाता।

अनय के विश्व में पर कठिन होना ज्ञान पूरा, प्रकृति के रक्षेत्र से प्राय रहा है वह अपूरा; अपूरे ज्ञान में प्राय अहं का वीज पलता, यही अज्ञान दुर्जय ज्ञानियों को नित्य ज्ञलता।

काई के बीज से हो कांकुरित दो दल निकलते वही बन गर्य को विद्धेप के फल - फूल फलते; इसी से ज्ञानियों ने सदा असमय में अमेली, असुर - स्ट्यात के आधात सन्तत सीन मेली।

रहा श्रक्षान ही वह ज्ञान नित उनका स्थमागा, नहीं उसमें कभी ग्रुचि स्नेह का स्थालोक जागा; इसी से बन न पाया योग सक्जन - संगठन का, स्राप्तरा ज्ञान कारण वर्म स्त्री नय के पतन का। रहे जो शान्ति में चपदेश देते धर्म - नय का, रहा जिनको सदा ही शक्ति में सन्देह मय का, वही जस कान्ति में दुर्नय सत्तों का कॉप उठते, प्रवर्धित सामने उनके उन्हीं के पाप उठते।

ष्यित्सा सज्जनो की है उन्हें दुर्वल बनाती, खलों की क्रूरता ष्यपना इसे सम्बल बनाती; तथा पलकर इसी पर, दे चुनौती धर्म – नय को, समुद्धत दुष्ट होते विश्व के वल से विजय को।

सदा रहते श्रमुर के कोप से अवभीत ज्ञानी, सदा विक्तिप्त रहते योग कम में त्रस्त श्यानी; श्रमय ही धर्म का श्राधार श्रुव नग में वनेगा. समन्वय शक्ति का ही सुगति शिव – सग में वनेगा।

श्रहिंसा की सृदुक्ता सदा दुवैकता कहाती, अधुर के अनय का उत्लाह वह दूना वदाती. विजय का फक्त तथा उपभोग काम-विकास-धन का, भयंकर रक्जु हद बनता अधुर के संगठन का।

विजय-उत्साह से हो उम भ्रो उहरह दूना,
प्रकृति - सेनी श्रमुर वनता तमोनय का नम्ना;
प्रकृति के मीग में पशु भी सदा एकान्त रासी,
असर वनता विकृति से प्रकृति का श्रदुसुत विकासी।

न पशु का भीग उच्छु सक तथा आतंक वनता ; किसी का क्लेश और समाज का न कलक वनता ; न करता पशु परित्रह भी अनय के हेतु धन का . न लेता काम पशु का रूप निर्देश आक्रमण का ! मतुज का धर्म को नय व्यक्ति की ही सापना है, क्राहिंसा भी हृद्यगत व्यक्ति की ही भावना है, अनय के संगठन में लुग्न होते बुद्धि उर हैं, अन पशु से अधिक दुर्वोच्य हो बाते असुर हैं।

भतः करते प्रसावित व्यक्ति के ही शुनि हृदय को. अहिंसा - प्रेम के भाषह सफ्त कर वर्ष - नय को असुर दल पर अहिंसा का प्रमाव न घम नय का कसी होता, असुर दल जानता वस अर्थ भय का।

सही है यह, असुर के भी हदय औ भाव होते, भियों के दुःख उनके भर्म में वन चाव रोते, असुर - दल में दया औ भान का व्यवहार होता, असुर का भी विनय ओ शीति का संसार होता।

सही है, किन्तु यह सब वर्ग तक सीमित रहा है, आधुर का प्रेम की सद्माव सबके हित कहाँ है? नरों को की धुरों को कत्र अधुर ने जीव माना, अनय की बातना का गर्म वानव ने न जाना।

हुआ होगां असुर अपवाद - सा कोई अकेला, भगंकर घात जिसका यदि विनय के साथ मेला किसी नर साधु ने, तो द्रवित हो उसके अभय से धरा होगा चरण पर शीप संतापित हृदय - से।

इसी अपवाद को को नीति के निष्टुर प्रयोसा, वताकर शील - नय को असुर के वर का विजेता, रहे इस वर्स - भीर समान को सन्तत सुलाते, विजयिनी शक्ति को उसकी रहे अस से सुलाते। चन्ही को पूजता सगवान कर संसार सोला, कभी जीवन - कसौटी पर न उनका तत्त्र तोला, अनोखी शक्ति से तप - त्याग की सन अनय सहता, युगों से घर्म - घारा में रहा तुल - तुल्य वहता।

लिये संप्रास में नर - रक्त से रंजित पताका, विरचती खह्ग से इतिहास का रुविराक साका, विजयिनी भी असुर की कौनसी सन्तप्त सेना कभी समसी दया से जीत कर ही छोड़ देना।

चासुर की वाहिनों के वे प्रवरह नुशंस नेता रुविर संमाम के दुर्दोन्त वे गर्वित विजेता, दया से हो द्रवित लौटे कमी हो एत जय से? कमी शासन किया जिन देश के ऊपर इदय से?

रहे नेता सदा ही दानवों के कामचारी, रही उतके अनय से मही कम्पित मीत सारी, बलाधिप श्रीर सैनिक रहे उनके और श्रागे, युगों से मौन अत्याचार सहते नर श्रमागे!

परावित देवता उनसे हुए हैं वार कितनी, वहाई मानवों ने हैं रुघिर की घार किननी! सटा देते रहे बिल मान अधवा प्राण की थे, रहे बस बाठ करने सर्वटा विलगन की थे।

रहे रितलास से सुर स्वयं को निर्वल बनावे, रहे नर टीन दुर्वल घर्म के बस गीत गाते, किसी ने भी उठाकर सिंह शायक - सी म हाती, सर्नाई जागरण की शक्ति के गर्सित प्रभावी। रहे बस देवता विधि, विष्णु और शिव को मनाते, रहे नर सर्वदा भगवान से आशा लगाते. स्वयं भगवान का वर मान नर - कल्पित वचन को, रहे भगवान पर निर्भर असुरदल के इलन को।

असुर के नाश के हित रहे केवल होम करते, न अपना शकि से नामत अर्कापत रोम करते. हवन में नारियों की लाज की आहुति चढ़ाते. रहे मुख - पाठ से दुर्गा तथा काली मनाते।

न जाना धर्म का भी मर्भ मन में दीन अपने, रहे बस हेखते मगवान के रंगीन सपने, निरर्थक मन्दिरों में दीप धर धएटा बजाते, भजन कर, आन्त मन में, रहे प्रभु के गीत गाते।

नहीं भगवान कोई चीरनिधि में शान्त सोता, नहीं आकाश से भगवान का अवतार होता, सदा भगवान का आवास है नर के हृद्य में, सदा अवतार उनका शक्ति के बामन चद्य में।

हृदय में सर्व मूर्तों के सदा भगवान रहते, सभी श्रुति शास्त्र बारम्बार पूर्व - प्रमाख कहते, रहे क्यो धर्म के आटोप में सन्तत ठगाते?, हृदय में क्यों नहीं मगवान को अपने जगाते?

श्रावित ऐरवर्ष युत सौन्दर्ध करुणा शील नय का, श्रापरिमित शक्ति वत के एक भारमा में वदय का, सदा ज्यवदार - संक्षा - सात्र है भगवान होता; समी के हृद्य - चीर्राय में वही भगवान सोता। कभी इन भूतियों का यदि परम विस्तार होता, किसी के सजग उर में तो वही अवतार होता, यही भगवान युग युग में नये अवतार धरता; विजय कर दानवों को, धर्म का उद्धार करता।

श्रत. श्रादर्श जीवन में सदा भगवान नर का, इसी की साधना है धर्म शाश्वत मनुज बर का, बमें भगवत्त्व के साधक समी नर श्रीर नारी, श्रयुत भगवान से परिपूर्ण हो श्रवनी हमारी।

सुरो के मार्ग दर्शक हों मनुब धर्माधिकारी, समन्वित राक्षि दोनों की दनेगी अभयकारी, समर में कर पराजित दाननों के द्वा दल को, प्रमाणित कर सकेंगे धर्म-नय के राक्षि-वल को!

नहीं होती समर से धर्म की यशिप प्रतिष्ठा नहीं होती रुधिर से दानवों को धर्म निष्ठा, समर श्रानिवार्य करता अनय वर्वर दानवों का श्रात. उपयोग उसका इष्ट सुर औ सानवों का!

वित्तय से चाहते हैं जो असुर को सुर बनाना ; कुसुम से चाहते वे पर्वतों में पुर बनाना ; चढ़ा बिल धर्मशीलों की सदा ये धर्मधारी ; बने रहते अहिंसा शान्ति के पृक्षित पुजारी।

कभी बाकर न कासुरों के सुरिष्ठित रुधिर पुर में , जगाया धर्म का खालोक उनके खन्च घर में , रहे वस निर्वेलों को ही सदा मिर्वेल बनावे , उम्ही की मिक में यश - पर्व वस खपना मनावे । नहीं है पाप कोई शकि की आराधना मे, सदा है पाप औरों के आहित की साधना में, आहित है पर अरजा भी स्वयं के धर्म हित की, अत है पाप ही यह धर्म-वर्षा वल-रहित की।

सुरिचत शिक से ही वर्म निर कल्याया कारी, करिचत वर्म बनता पाप – अब से अबायारी, फिरेगा शिक से ही वर्म का ब्रुव चक कारी, मिटेंगे या तर्जेंगे कमथ सब दानव क्यांगी;

सदा रह लौह से ही लौह का बड़ पिंड करता, रिला का जड़ हद्द पा नाय का आवात फरता, पिषलता लौह नस उत्तर हो सीषया अनल से, असर होता परानित है सदा निसीत बल से।

नहीं यदि राक्ति से इस दानवों का अन्त करते, रहेंगे तो सदा ही धर्मचारी व्यर्थ सरते, बढ़ाती और सी हिंसा अहिंसा यदि इसारो, धियत है तो बने इस शक्ति-के निर्मय ग्रजारी।

सदा खपयोग होंगा झांन से बल का हमारे, रहेंगे शक्तियारा के सदा श्री-शिव किलारे, हमारा व्येय वस खातंक का उच्छेद होगा। बढ़ेगा वर्स क्या, जब तक न वह निश्शंक होगा।

रहे जो नाम से मगवान के जग को अलाते, वहीं यदि धर्म में शिवशक्ति की निष्टा जगाते, नहीं इतिहास में इतने पतन के पर्व होते, नहीं सुर - नर पतित किन्नेर तथा गन्धर्य होते। सदा शिव शक्ति में निस्सीम निर्भय त्याग होगा, नहीं काव्य का कारण विषय अनुराग होगा, असुर का वल न रखता त्याग की वह शक्ति चमता, अत शिव शक्ति के वह कर न सकता साथ समता।

चत. होकर सजग वस एकदा शिव शकि वल से, पुसजित संगठित हो सुर - नरों के संघ वल से, करें चाह्नान चसुरों का समर में यदि चमय हो, सदा को धर्म, नय औं सत्य की शास्त्रत विजय हो।

यही सन्देश लेकर विश्व में तुम बीर बाफो ,
 घरा के क्रानियों में शक्ति का साधन बगाओ ,
 इसी खबोग से जग में अनय का नाश होगा ,
 तमी निर्मय घरा पर धर्म का सुप्रकाश होगा ।

सदा बन शक्ति के सैनिक, दक्षन कर दानवों का, मिटाना खेद औं भय तुम सुरों की मानवों का, ' यही काशीप क्रान्तिम कांज तुमको बत्स! मेरा मिटाना झान – वस से विश्व का दुर्नय – क्रॅंबेरा।

रहे शिव - ज्ञान की निष्ठा तुम्हारे दढ़ इदय में , श्रितिष्ठित शक्ति - बल तुसको करे शास्त्रत अभय में । तुम्हारे शौर्य से यह धर्म की घरणी अभय हो , सवा हो धर्म के रण में तुम्हारी पूर्ण जय हो ।"

वचन आचार्य के घर कर सचेतन युवक मन में , मुका कर सिर विनय पूर्वक महामुनि के चरण में , चले निज निज गृहों को 'बीर दीचित बदुक सारे घरा के उन्नयन का हृदय में उत्साह घारे।

## सर्ग १६ देवोदबोधन



शिका पूरी कर कुमार निक गृह को आये; फिर सूचे कैलास कूट पर उत्सव आये विवन का संवेग नया-सा गिरि ने पाया, बनकर हर्यालोक अपरिमित मुख पर छाया।

वेस प्रत्न को स्था हर्ष से कर में पूली, शिक्षा का सब सेव मिलन के सुख में यूसी, दे सौ सौ, आशीप एक ही गव्यव् स्वरसे, चरर्यों पर से क्से क्ठाया प्रलक्तित कर से।

और बाहुओं में भर इसकी श्रंक तथाया; अन्तर का बात्सल्य इसड़ आँखों में आया; बार बार भर श्रंक स्तेह से चूमा मुख को. कीन जानता माता के अन्तर के मुख को!

निज चरणों में प्रणत प्रश्न को चत्सुक कर से घटा, विठाया शिष ने निज समीप आदर से; और स्नेह से शिक्षा तथा बोर सूगुपति का, पूजा क्रमश वृत्त कठिन आध्यस की गति का।

था अपूर्व आनन्द हमा औ शिव के मन में, मानों पाया ग्रेंत्र दूसरा इस बीवन में; मम्न माएकार्थे समता के स्रोत बहाती, कर सुत का सत्कार न फूबी दृदय समाती,

छाया था आनन्द - पर्व सा फिर गिरिवन में, या अपूर्व चल्लास सभी सवतमों के मन में; दूर दूर से समाचार सुनकर पर वारी, आये दर्शन को फुमार के कर अस मारी। हो होकर निज भवन भेंट कर वन्धुजनों को, श्रारवासित कर स्वजनों के सन्दिग्ध मनों को, वे क्रुमार के सखा बहुक भी सारे श्राये; उमा - शम्भु ने प्रत्र श्रनेकों मानों पाये।

समाचार मृन गण्धवों से सुरपुर वासी, हुये प्रफुल्लित, दूर हुई सब ग्लानि स्दासी, चढ़ विसान क्यों दिव्य बाहनों पर सब धाये. सनोवेग से श्रीशिवपुर में वे सब काये।

सबका स्वागत किया द्वार पर नन्दीरवर ने, सबको आदर दिया प्रेम से जगदीरवर ने; इन्द्र, वरुण, गुरु, सूर्व चन्द्र, सब आबोकित थे, किस अपूर्व आमा से सबके मुख बोतित थे।

सवने किया प्रशास स्कृत्य को लखकर आते, सिंह रच से, भी गति से गजराच बजावे; धूषस - स्कृत्य की गति- विधि से गर्वित अभिमानी। हुये वेवता हुन्द देख अपना सेनानी।

फूट रहा था तेज हुगों से छी आनन से, वाल सूर्य हो रहा विलक्षित रक्त बदन से; मुल देवहों में उमद रही थी वल की घारा, मिला विश्व के अखिल ओन को विमह न्यारा।

सबको किया प्रयाम स्कन्द ने सिर नत करके, सबने आशीर्यांद दिया सिर पर कर घरके; सबने मानों मूर्च मनोरय अपने पाये, होकर मानों सत्य सभी के सपने आये। देवों को श्रव विदित हुआ, रख का सेनानी
होता कैसा श्रूरवीर, निर्मय श्री ज्ञानी,
देख स्कन्द के सखा - सैनिको के श्रानन को,
जाना, श्राये सिंह - वाल तजकर कानन को।

जाना सबने धर्म आज तूतन जीवन का, जाना सबने मर्म आज रति की नर्तन का; जाना बल का मूल, शक्ति कासाधन जाना, आज विजय का सिद्धि मार्ग सबने पश्चाना।

मदन भस्म के सर्म आज थे सम्मुख खागे, राफर का आदेश मूर्च दर्पण-सा आगे, या कुमार अभिरूप धीर्य वल विक्रम शाली, जीवन की नय हुई सुरो को विदित निराली।

या आनन पर आज सभी के ओन अनोखा, दूर हुआ स्वर्गिक जीवन का सबके घोळा; सबने आज रहस्य शक्ति औड जय का जाना, हुई पराजय ग्लानि स्वप्न-सा आज उराना!

किस उत्सव के ज्योति पर्व में स्तात कमल से, खिसे सुरों के बदन भाव के स्वर्ण - कमल - से; जिल्ला सुमझुर हास कमल - मुख में केसर - सा, विखर रहा आसोद पूर्ण उल्लास-प्रसर-सा।

चिन्ता से सत रहे युगो से सान्ध्य कमल-से, नयन इन्द्र के आब खिले प्रात शतदल-से, कलरब-सा आलाप गूंबता था आवन में, प्रकृति पर्व हो ज्यों कोई कमलों के वन में। सुरपुर का दुर्भीग्य विवश मन में ही सहते, चिन्ता से परिम्लान मीन जो प्राय. रहते; वाचस्पति गुरू चाज हुये फिर पाकर वाणी, वोले शिव से गिरा नम्न नययुत कल्याणी—

'श्रहो भाग्य हैं श्राज विश्व के श्रीर हमारे, नाथ ! हुये जो दूर पराजय, भय, जय मारे; जदय हुश्रा कैलास कृट पर रवि – सेनानी, नष्ट निशाचर हुये नाथ ! तम के श्रमिमानी।

देव - लोक के मान, शान्ति औं सुल का प्राता । यह त्रिलोक के श्रेय - सर्ग का नया विधाता । पाकर ऐसा घोर बीर शिक्ति अभिनेता , होंगे निश्चय देव युद्ध में नाथ ! थिजेता ।

हुआ आज उद्घार धर्म का अवनी तल में. मिली श्रेय को शांकि शिष्ट यांपन के धन में। प्राज स्थर्ग ने जीयन का नय गीरप जाना, जय श्री नय का समें प्राज हमने पहचाना।

नाथ ! यही बर दी त्रिलोक को यह शिष निष्ठा । हो डाइय शुचि मत्य धर्म की डायल प्रतिष्ठा । भुनियों की मन्तान शक्ति की हो बर्दानी , सर - कुमार औं देव वर्ने निर्मय भेनानी। "

बोली प्रवसर जान मन्द्र स्था से इन्हारी, सन्मित सुरा से महुर शीय - धीरवपुन वार्गी; धनाय ! दमा का तपपुरय की कृत तुर्हारी, सहस प्राप्त कर हुए सुर, दम के भर भारी; मिला अभय अध्यात्म - योग का ऋषि मुनियो को , मिला श्रेय का वर अमोध सज्जन गुणियों को ; देवों ने आदेश योग - तप - नय का पाया , आज उन्होंने समें हार औ वय का पाया ।

मृत्य गान में रही लीन अब तक अनजानी, अप्सिरियों ने अब जीवन की लय पहचानी; मर्यादा का जाज जाज की परिचय पाया, आज सत्य से हुई अलंकृत जीवन - माया।

देवों को घर तुल्य मिला जय का सेनानी, पाकर मानों प्राया हुई जीवित इन्द्रायी; "नाथ! आपका यही विश्व को चन्तिम वर हो, यह शिवशक्ति-धर्म संस्तृति में सदा अमर हो।"

बोक्के शंकर ' प्रवयवती सुरप्रर की रानी! बने विश्व - वरदान तुन्हारी संगत वाखी, बाचस्पति का वचन विश्व का मगल वर हो. शक्ति - बोग यह मेरा जग का धर्म असर हो!

वने सभा का तप नारी की नय कल्याणी. युवकों का आदर्श विश्व में हो सेनानी; शक्ति – थोग से श्रेय विश्व में चिर विजयी हो; जीवन संस्कृति प्रेम और आसन्दमयी हो!

हुआ समावर्तन कुमार का वर मंगल का, हुआ सिद्ध संस्कार श्रेय से संगत वल का; प्रक्य पर्व से हुए अमययुत सबने पाया, कीवन का अधिकार आब निर्मय वन आया। छुर सेना के संग स्कन्द के उपय गमन की, श्रजुमित शिव से मिली हुई देवों के मन की; सिजात हुश्या प्रयाण हेतु निर्मय सेनानी, छुत गौरव की प्रीति पूर्ण गिरिजा ने मानी।

ले वित्रया के स्वर्णयाल से अज्ञत रोली , करके श्रंकित तिलक, करूठ भर गिरिजा बोली । "वन देनों के बीर कुशल विजयी सेनानी , करो विश्व में निर्मित शिव संस्कृति कल्याणी।"

सेकर कर से धूल जनिन के प्रयय परण की, भावभरी शुचि त्रखित विदा के हित अर्थेख की; जे माता से विदा पिता के सन्मुख आया, जोड़ पाणि युग श्रीचरणों में शीप नवाया।

रोक हृद्य का नेग धीर गद्गद् स्वर भर के, दिया प्रण्य आशीप शीप पर खुदु कर घर के; "शिजा, संयम और थोग के सचित वल से, निर्मंथ करना युद्ध दुष्ट अधुरों के दल से।

है वीरों का धर्म विश्व का श्रमय मिटाना, जिन्हें न नय प्रिय, चन्हे शक्ति का स्वाद चलाना; जाओ रण में अय शक्ति की सदा विजय हो. दूर धर्म के प्रस्य मार्ग से दुर्नल मय हो,।"

समतासयी सारकाओं ने लगा हृदय से, किया शीप श्री कर का चुम्बन पूर्ण प्रख्य से, श्रिश्रमरा श्राशीप प्रेम से देकर वोली, " बत्स! विजय का निलक उमा की हो यह रोली। माता, पिता. सात्काओं का वन्दन करके, जया और विजया का सिर अभिनन्दन घरके; स्मरण चित्त में सात, पिता औं गुरु का करता, चला इन्द्र के साथ बीर दृढ़ - दूत पग घरता।

देख रही थी उमा कत्त के वातायन से सुत का बीर प्रवास हुएं से आर्ट्र नयन से; वाँचे सिर पर मुकुट देह पर कत्व चढ़ाये, कांग क्या से अस्त्र शस्त्र शृतिबन्त सजाये,

प्रकार काल के सूर्य तुल्य था दीपित होता, था किरको – सा तेज प्रसार असीमित होता; सिंह गमन से साथ इन्द्र के चलता जाता. होती गद्गद् देख हृदय में प्रकृषित माता।

चल्का - से श्रानुगमन कर रहे सैनिक सारे, देव हो रहे थे श्रावभासित क्यों शारा - सारे; हुई भ्रवाहित कीन ईश की ज्योतिर्यांश. चतर फूट से करती ज्योतित गिरियन सारा।

पेरावत पर साथ इन्द्र ने स्वयं विठाया, देख धत्र का मान उमा ने गौरव पाया; वैठे सैनिक सखा विमानों मन्य सुगे के. चले कुत्हल - भीति खगावे वन्य वरों के।

मनोवेग से देवलोक में वे सब प्यायं, सुनते ही मंबाद हुएँ के उत्सव छायं; आये देव - कुमार अतिथियों के दर्शन की, भार्य - माल ले अप्सरियों खाड़ बन्दन की। किन्निरियों ने स्वागत के अधु गीत सुनाये, गन्धवों ने हुर्प सृत्य के साज सजाये; कर श्रमिवन्द्रन अहुत्य संकुचित मन सुरपुर का, किया स्कन्द ने अकट भाव अपने भी दर का।

देवों से अनुगत कुमार ने सुररूर देखा । देख निकृतियाँ डठी चोम की उर में रेखा ; असुरों की उत्पात – कथा अंकित पहचानी । हुआ इदय में मौन कुद्ध अतिराय सेनानी ।

वहा ह्रव्य का बेग, वज्ञ जपर को आया , वंकिस भुक्ती हुई, रक्त - सा मुख पर छाया ; रोक ह्रद्य का साव, सौन में गोपन करके , पुरस्र की हुईशा बीर अवलोकन करके ,

साथ इन्द्र के वैजयन्त के पथ में श्राया, श्रामे बदकर स्वयं इन्द्र ने मार्ग दिखाया; खदासीन त्रखकर विज्ञास की विधियों सारी, बीतराग जख वैजयन्त की चित्र श्रदारी;

तीज इन्द्र का ताप हृद्य में अनुमित करके मौन अधर में तीज़ विलक्ष्ट – सी खुद्दुस्मित भर के; धीर करूठ से बीर बचन यह वरवस दोला; ' सहता कितना ध्वंस विश्व का मानस भोला!"

पािष् योग से पुन स्कृत्य को वन्दित करके, देव सभा की श्रोर विनय से इंगित करके, इन्द्रासन का सार्ग शक ने स्वयं दिखाया, अपने दिश्या भाग बीर को प्रथम बिठाया। नाम पार्श्व में मौन पुग्ध नैठी इन्द्राणी, नैठे सन्मुख स्वर्ण पीठ पर गुरुवर झानी; निज निज श्रासन सूर्य, वरुण, वस, सोम विराजे, गन्धवों ने मुद्दित बजाये जय के वाजे।

श्रमिवादन के हेतु भूमि पर वन्दन करती, रूप कला से समुद शिष्ट श्रमिनन्दन करती; क्षेफर संगल माल श्रप्सरायें सब श्राई, सुत्य समेत प्रशस्ति किझरी-झुल ने गाई।

स्वागत शिष्टाचार हुआ वव विधि से पूरा, (अप्टिरियों का सपना यद्यपि रहा अधूरा) उठा शान्ति के हेतु उर्ध्व कर सुर गुरु बोले, "आज ईरा ने सुक्ति द्वार सुरहर के कोले।

मूर्च अतुमह जान ईरा का हमने पाया, शिव का औरस जान स्वर्ग - रज़क बन जाया; शिक - उत्र जान जान सुरो का है सेनानी, निसके शिज़क परशुराम - से उद्भट ज्ञानी।

श्रापुरों का बातंक दूर त्रिमुबन से होगा, देवलोक का विभव प्रन. श्रव उच्च्यल होगा; होंगे श्रव शिच्छन्न विश्व से श्रव श्रवागे, श्रव मुजनों के भाग सदा से सोये जागे।"

कर मित भाषण भीन हुई गुरुवर की वाणी, बोला अवसर जीन उचित उठकर सेनानी, "शीलवती शुचि शची स्वर्ग की शास्त्रत रानी! देवलोक के बीर वजवर अविपति मानी! सुरपुर के गम्मीर धीर - सित गुरुवर ज्ञानी ! वरुषा, सूर्य, शशि आदि सभी नायक वरदानी ! सबको पहले विनय पूर्ण है विन्दन मेरा , वाचस्पति का वचन दिस्य अभिनन्दन मेरा ।

शिक्तमूर्ति साता की करुणा चिर भयहारी, शिव की शास्त्रत कुपा विश्व की संगलकारी; गुरु का दीचा सन्त्र वक्त - दीपक है मेरा, हरता हुगैंस तस - पन्थों का सदा क्रॉंबेरा।

सबके मंगलपूर्व अनुमह के सम्बत से, बीर सखाओं के अमोब औ दुर्जय बल से; बाचरपति की गिरा सत्य ही निश्चय होगी, रहें स्वर्ग के देव हमारे यदि सहयोगी।

रहे पूज्य गुरुवर्य नित्य हमसे यह कहते, दुर्वेतता से रहे पराजय नित ग्रुर सहते। नर, ग्रुनि खत्याचार सह रहे हैं ध्रमुरों के। कारण बस दीर्वेल्य और यस सदा खरों के।

मुनि स्नेकर आध्यात्म वन गये निरपृह योगी, पाकर सुर अमरत्व वन गये तन्मय भोगी; धोग भोग के बीच अनिरिचल गति से वहते, निर्वल तर निरुचेष्ट रहे सब कुछ ही सहते।

नहीं योग ही साध्य हमारे लघु जीवन का, और नहीं परमार्थ मोग है तन का, मन का; योग भोग का असमंजस भी केवल भ्रम है, होता निष्मल दोनों के साधन का अम है। केवल साधन योग शक्ति - वल के मंचय का । बनता संयम मन्त्र सनातन प्रकृति - विजय का । भोग रोग है सदा सचेतन सुर - मानव को , किन्तु वही है योग प्रकृति में रत दानव को ।

करके शक्ति प्रदान योग करता निर्मय है, सुर - मानव का मोग सदा करता कत चय है; होकर निर्वत सदा असुर से सुर - नर हारे, हैं बल से ही साध्य जोक के इच्ट हमारे।

है पिषत्र काष्यास्म चरम परमार्थ हमारा जनते तौकिक स्वार्थ इष्ट उसके ही द्वारा ; पैना है काष्यास्म कार्थ निश्चित जीवन को . सदा साध्य ही मान - मृत्य देता साधन को !

पर साधन के निना साध्य हैं स्वप्न हमारे, साधन को ही भूल सदा सुर, नर, गुनि हारे; साधन को ही साध्य दना अपने सीवन का, दानम कुल ने किया हरण सबके साधन का।

नि साधन अध्यात्म बना अस योगीजन का, बना योग अमिशाप पराजित सुर - नर गया का; रोग और अस दोनों में नर निर्वेत सूता. थातवेग में जीवन उसका बना बयूता!

ष्ट्रिष, मुनि, योगी, सन्त ज्ञान की देकर हाला, स्वा बनाते रहे उसे मोहित मतवाला; भ्रान्त वर्म औं ज्ञान - योग के ही साधन में, रहा पराजित अमुरों से मानव बीवन में। हो असुरों का दास पराबित जीवन - रख में, हुमा लीन नर नारी के दुवैल शासन में, पर घनलों के शासन में पलती दुवैलता, दुवैल जन का दम्म सदा ही उसको छलता।

दुर्वल मानव बना काम - गति में ष्रतिचारी, बना विजेता षासुर ष्रानय का चिर ष्राधिकारी; निर्यातित मी नारी ने ष्रांसू से ष्रपने मानव को संकल्प किये जीवन के सपने।

बत्सत्तता से विवश रही सब सहती नारी, जगा न पाथा नर को कोई अत्याचारी; भारी हुटती रही, दीन नर का क्या खोया; समें वेदना से कव उसका अन्तर रोया।

जुटकर तौटी नहीं जाज फिर से जीवन में, तन का करपाचार कीट वनता है मन में; असुर भोग का साधन केवल उसका तन है, कब कसुरों के लिये मूल्य रखता कुछ मन है।

पूर्ण प्रकृति सौन्दर्ग हुआ नारी के तम में, किन्तु हुआ वह ज्यर्थ भोग के पशु बन्धन में । तम की खजा सर्वादा नारी जीवन की, है नारी को इष्ट मुक्ति निज पावन तन की।

होकर तब से मान्य, मुक्त ध्यो मन से नारी, बब तक बनती नहीं इष्ट गति की अधिकारी; नर की सन्तति सदा हीन नर तुल्य रहेगी। यो ही अत्याचार असुर के विवश सहेगी। मुक्त न होगा नर नारी को रख बन्धन में अभय न होगा नर रख मय नारी के मन में ; उसको अबसा बना रहेगा निर्वेत नर भी, निर्वेत को जय मान न देगा शिव का वर भी।

है-नारी का मान निकथ संस्कृति के स्तर की, नारी का अपमान हीनता निर्वेश नर की; कर नारी को विवश हुआ नर गर्वित मन में, चूर्ण हुआ पर गर्व अमुर से मीयण रण में।

है असुरों का लस्य सदा ही युवती नारी, एसको ही करते निर्यातित अस्याचारी; नारी का अपसान अविचलित जो नर सहते, वे किसर हैं, एन्हें ज्यर्थ ही कवि नर कहते।

श्रवसाओं की साज गईं बायुरों से सूटी. शिशुको पर बतुनों की निर्देश ख़ुरियों टूटी; शोखित से सिन्दूर गया कितनो का धोया; कितनों का बात्सल्य विससकर निष्फल रोया।

किन्तु न विचितित हुए धर्म के निष्टुर नेता, किसी अनय से कमी मध उनका कव चेता। हारों को ही रहे सदा वे हार सिखाते, रहे मृतों को सदा मृत्यु का पाठ पढ़ाते।

श्रवताओं के स्त्यीड़न से विचलित सन में, होड़ प्राय का मोह श्रव्य सानव जीवन में। यदि कोई नर बीर श्रमुर से जूमा रण में, तो स्थका बलिदान हुआ वस श्रमर स्मरण में। किन्नर - से नर रहे कीर्ति उसकी वस गाते, दुर्वेलता का दीप घर्म पर रहे चढ़ाते, कीर्ति कथा से कमी शौर्य का जगा सबेरा ? खबोतो से कमी अमा का मिटा अँघेरा?

विना शक्ति के धर्म - ज्ञान अस भर रह बाता, दुर्वेलता का धर्म सदैव अधर्म बढ़ाता; दुर्वेल का संन्तोष अहिंसा वन कर आती, स्साहित कर हिंसा को ही और बढ़ाती।

नर नश्वर है। अल्प भोग उसका जीवन में , किन्तु कामना असर भोग की रहती सन में , अज्ञथ बौदन और मोग का स्वर्ग तुन्हारा , है सानव का स्वप्त प्राप्य पुष्यों के द्वारा !

पर वे सारे पुरुष पाप ननते हैं नर के,
ग्लानि पराजय आदि अमर ही सदा अमर के;
हुआ विरन्तन भोग निरन्तन ही जयकारी,
वने असुर की आज दया के देव मिखारी।

रही असरता असर शाप देवों को वनती, असर मोग का पाप पराजय अज्ञय- वनती; वना नरो का खप्त आज असिशाप तुन्हारा; होगा वस उद्धार शक्ति साधन के द्वारा।

अपुरों का आतंक नरों को निर्वल करता। पर नारी के लाब, मान निर्मय खल हरता; बन्दी - से इस मीषण अय के तम में पलते। क्योति - मीक नर नाशिष्ठा भी सव वस हीन निकलते। श्वन्तर में चिर क्लिष्ट श्रमुर के मय बन्धन में प्रतकर, पूत न होगा तर रोली चन्दन में; योग ज्यर्थ है श्री उपासना चिर निष्फल है, श्रीडम्बर है धर्म, पाठ-पूजा सब छल है।

मानव का उद्घार न होगा आराघन से , होगा उत्तम साध्य सिद्ध केवल साघन से , श्रेय - शान्ति का मार्ग सर्वदा मुक्ति - अभय है , ज्ञान – शक्ति से जेय असर का दुष्ट अनय है ।

धर्म बनाकर जड़ देवों के आराधन की, बना रहे नर कठिन नित्य अय के बन्धन की; दे पाहन को अर्ध्य जोड़ युग कन्पित कर की करुए। हुगों से देख रहे मानध ऊपर की।

भवनी के आदर्श स्वर्ग के नित्य निवासी, पाकर सुख का स्वर्ग देव भी हुये उदासी; होकर तन्मय मुक्त भोग में चिर यौवन के, भू को भूले और ज्येय धपने त्रीवन के।

जिनका स्वर्ग निवास नरों ने साध्य वनाया; कर पूजा व्रत जिन्हें नित्य आराध्य बनाया; सत्य-रूप वे देव राग के बन अनुरागी, रित विज्ञास में सम्म हुये पुरुषों के भागी।

नर - देवो की ऊर्म्यमुखी सात्यिक चेतनता, श्रत. काम का मोग सदा चनका तथ बनता। तास, दृत्य औं रित वितास में तन्मय रहते होकर दुवैत देव पराजय सन्तत सहते। ये किन्नर गन्धर्व यत्त विद्याघर सारे. नन्दन के रित पथ में वनकर अनुग तुम्हारे। बना कता को कामदेव की सुन्दर दासी, बने तुम्हारे संग हीनता के अञ्चासी।

कल्पलता - सी तन्वंगी तन्मय लहरातीं, भर कर कोकिल कंठ राग मधु रति के गातीं; लीला - साधन रम्य तुम्हारी ये अध्सरियौँ मनोयृत्ति की मृतिं तुम्हारी ये किल्लरियों.

भाज उन्हें निर्धातित करते भारपानारी, दुर्वेजला पर भाज तुन्हारी ये विज्ञहारी; धनी प्रियार्थे भाज तुन्हारी उनकी दासी, निर्धासित तुम भाज स्वर्ग के चिर अधिवासी।

देखो चळका आज चतुर्दिक स्वर्ग तुन्हारा, हुआ अपुर का वित्त स्वर्ग का वैभव सारा; हुआ स्वर्ग का शासक अपने से निस्ट्रह – सा, वैजयन्त वन गया शवी को कारागृह – सा;

यह प्रथमों का स्वर्ग-पाप चन गया तुन्हारा यह सदेह अमरत्व शाप वन गया तुन्हारा; वना यातना - देह तुल्य यह सात्विक तन भी, विस्म्बना वन गया आज स्वर्गिक जीवन भी।

काम तुम्हारा बन्धु शब्धु का चर वन आया, वनी तुम्हारी हार उसी की मोहन माया; उसे सस्य कर तुम्हें ईश ने मार्ग दिखाया, नहीं दोग में अभी शक्ति को तुमने पाया। कर लेता है कास वास विनके मृदु सन में, दुष्कर होता ध्यान योग उनके जीवन में; क्रिया योग है सफत सार्ग उनका हितकारी, इसी सार्ग से जयलक्सी आ रही शुम्हारी।

हे नर के आदर्श देवतां ! अव तुम जागो !! अवनी के आदर्श! स्वगं के वासी जागो !! अव तुम जय के हेतु मोग की तन्द्रा त्यागो ! अपने से ही आज विजय का वर तुम साँगो !!

नगा रही कैतास शिखर की निर्मल हामा, जगा रही है तुन्हें स्वर्ग की कावी आमा; जगा रही है सन्दन की कावी फुलवारी, जगा रही वह वैत्यन्त की सम्म अटारी।

कप्यतियों की जाज दे रही तुन्हें चुनौती, किन्नरियों की अर्थादा कर रही सनौती; चिर क्रुसारियों नहीं जाज हैं रित की प्यासी. आज शक्ति के संरक्षण की वे अभिजापी।

श्राज इन्द्र का वज हुन्हारे वल का कामी, वाचरपति का झान राक्ति - सम्बल का कामी; श्राज विश्व का धर्म श्रमय खय का श्रमिलापी. विश्व ग्रेय की श्राज हुन्हारी जय हो श्राशी।

श्रमरावती निहार रही पथ देव विजय का , वैजयन्त कर रहा प्रतीच्या सदा श्रमय का : तव श्रनुसृति के लिये समुत्युक सुरपति मानी . विजय मास से राह देखती है इन्द्राणी !

٠,٠.

त्राज मद्न की धूल दिन्य निज तन में घारो , शिक - स्वरूप त्रिजूल - धनुष पर वीगा वारो ; अलयंकर टंकार त्रिजग के नभ में वोले . त्राज तुम्हारे तायहव से यह त्रिभ्रवन होले ।

र्याद तुमने हैं मुमे चुना अपना सेनानी, यदि तुम हो सब अभी दिन्यता के अभिमानी; राजसमा से उठकर सब नन्दन में आस्रो, भोग भूमि को आज योग का चेत्र बनाओ।

अम्त्रो का अभ्यास बनेगा मृत्य हमारा, राक्ति योग ही होगा केवल कृत्य हमारा; सत्व – ज्ञान से महा राक्ति जब अन्वित होगी, सब अधुरों से आप विजय श्री अर्पित होगी।"

सुन कुमार के बचन देव सपने से जागे, देखें भूत भविष्य सभी ने ध्यपने ध्यागे; हो बढ़े तित सभी ध्योज में निज धन्तर में, बोल बठे सब एक साथ उर्जित प्लुत स्वर में।

धन्य हुये हम आज प्राप्त कर निज सेनानी, जीवन - जय की आज सरिए हमने पहचानी; हम जाप्रत हैं आज शिक्त साधन करने को. हम उद्यत हैं आज अमर हो भी मरने को।

सेनानी के साथ आज अभियान हमाग, होगा साधन आज विजय वरदान हमाग।" 'सेनानी की तथ' के गूँजे घोप गगन में, एठा स्वार - सा नव जीवन का सभा भवन में।

## सर्ग १७



सेनानी की अप्ति-गिरा के उज्ज्वल ज्योति - पूर में स्तात हुये नवीन तेज से दीपित देवों के अन्तर अभिजात, खिला नवीन दृष्टि वन दग में तरल अप्ति का वह अभिषेक, उमड़ा अन्तर्नाद ओज के प्रवल उत्स का - सा उद्देक।

शची इन्द्र भौ गुरु को करके अद्धा युत कर बोड़ प्रयाम, चठा सिंह – सा सिंहासन से बीर शौर्य – शोमा का धाम, शम्यु – वेज से शस्म काम ने तप पूत श्रुचि नव ततु धार, बीर – वेप में विश्व - विजय के हेतु किया मानों भवतार।

घठे तरतों - से घाँशी से चढ़े कित हो देव अधीर सहा - मत्त्य - सा चता मुक्त गति सेनानी सुर दल को चीर वैजयन्त के राजद्वार से देव वर्ग के सहित कुमार निकला, च्यों गिरि के गोमुख से नि सृत हो गगा की थार,

दीप्त हो रहा चिमत तेज से कार्तिकेय दृष - सूर्य समान , करते थे अनुसरण चतुर्दिक सुर नक्त्रों - से ग्रुतिमान , थे प्रसन्न मुख कान्त सभी के ज्यो चक्योदय के अस्थोज , था विकीर्या हो रहा बदन से सौरम का आभामय कोज।

सभा भवन से उमझा सहसा जो नीयन का जाभत न्यार, श्रमरावती प्ररी में उसका हुआ तरंगित पूर्ण प्रसार, उद्दे जित हो उठा सिन्धु - सा नव आन्दोलन से सुर लोक, स्फूर्ति - फेन में हुआ नीबिमा तुल्य विज्ञीन प्ररातन शोक।

वेला - से नन्दन कानन में आकर ठहरा देव - समाब , रजदी जीलामूमि बन रही क्रान्ति - कखा की जननी खाज , जिन तर क्रुंजों को करती थी गुंबित नूपर की मकार ; करता था निर्धोषित रनको शस्त्रों का मीपण ज्यापार। जहाँ गूँजता किन्नरियों का सधुर मनोहर रसमय गान, वहाँ वज रहे ये पानी से चढ़े तीच्या श्री कठिन कृपाय; जहाँ शुक्ति – घनुपों से चलते ये कटाच के रंजित तीर, करते शर फुंकार सर्प-से वहाँ शिला-तरु-तम को चीर!

होता जहाँ प्रेम औरित का लीलासय लिलत असिसार, करता वहाँ घरा को कस्पित वीरों का द्पित पदचार; पक्षव प्रष्पों में अंकित ये जहाँ रुचिर चुम्वन औ हास, कण कण में वन रहा वहाँ था कठिन कान्ति का नव इतिहास।

देख मलय - परिवर्तन सहसा देवों के वे कीड़ा कुंज, प्रच्यों के सौरम से पूरित लता और तरुओं के उंज; खड्गों की विद्युत क्वाला औ अस्त्रों का क्ला - विस्तार, देख रहे तरु - लता चमत्कृत खुत पत्रदल - नयन पसार।

नन्दम बन की प्रकृति हो रही बिस्मित यह कल्पान्तर देख , ज्याता से हो रहा गगन में श्रीकेत नये सर्ग का लेख ; सबग स्वर्ग के चदयाचल, पर नई कान्ति का ले सन्देश ; किस नवयुग की दिव्य चपा ने किया प्रमा से पूर्ण प्रदेश ;

शिसकी आसा में नन्दम में खिलता एक अनोखा दश्य । बद्घाटित होता देवों को जीवन का अक्षात रहस्य । मानस की लहरों में करते रहे सदा जो बार - विहार , होता उनको विदित मुक्ति हिस अवगाहन का गुरु व्यापार।

पदाघात से सुन्दरियों के फूला जिनका हृदय - अशोक ; खिलता उनके ही आनन पर आज अपूर्व तेज-आलोक ; रहीं नाचर्ती जिन नयनों में लीलासय अप्यरियाँ बाल ; उन्हीं सहिर नयनों में जागी आज अलय की सीवण ज्वाल । किन्नरियों के मधुर गीत से परिचित रहे सदा जो कान , करते चनको सजग घनुष के घोष और खरिडत पाषाया ; मंजरियों - सी सदुल अँगुलियों करतीं किलयों की मनुदार , खींच रही प्रत्यंचा घनु की करती ध्वनित घोर टंकार।

वालाओं के चार्लिगन से रहा प्रपीवित कोमल वज्ञ , ज्वार समुद्र सहश बहुँ लित बाब चोज से घठा समज ; क्रीड़ा कुंबों में बाना या जिन चरणो ने रम्य विहार , चाज बही पद सीख रहे थे रण का दह नियमित चाचार ।

जिस जीवन को रहा विनोवित करता मधुर प्रखय का मर्म , कठिन परुष व्यापार प्रजय का चाज बना था उसका धर्म ; गर्बित थी गृह में ऋप्निरियाँ देख प्रियों का काया करण ; उठते उनके भी इन्त्यों में खिबित नये नये सकरण !

देख पराक्रम कर्म धुरों का रहीं दिशायें मुक्ता बार व धुतक बटी प्राची में ऊषा हवे गर्व से उसे निहार ; बन्द हुआ अस्त्रों का रव औं बीरों का हुंकृत जयनाद , प्रतिविन्तित हो रहा प्रकृति में मौन धुरो का चर - आहाद।

सेनानी के संग मकर-से देव सरों में कर शुवि स्तान, करने सगे नियुत कुंबों में और शिलाओं पर भूव न्यान; घह निशान्त की युद्ध भूमि बी बनी योग शाला शुवि मात . वीर देव, सैनिक सेनानी वे ही ये योगी अभिजात।

वना तपोवन - सा मन्दन था श्रकस्मात किस साधन हेतु , नर मुनियों का साध्य स्वर्ग श्रव बनता किस खुलोक का सेतु ; रहे मोग की सीलाओं से गुंबित को तस्तल श्री कुंब , मीन योग से श्राव कर रहे संवित कौन प्रस्य का एंब। सालस विन्त्रल पलक रहे जो करते मिदर रूप का ध्यान, आज निमीलित किस अरूप के हुये ध्यान में अन्तर्धान, जिन कानों में रहा गूँ जवा नुक्षर और गान का नाद, आज स्तब्ध हो बही सन रहे कौन अपरिचित अन्तर्गाद।

सुरा और चुन्वन के मधु स्वर नाचे जिन पर वन मधुगान, वन अधरों का सौन मन्त्र वप वनता आज अपूर्व विधान, रहे प्रशास की परिचर्या में कुशल बाहु अहु जि औ हाय. आज योग की मुद्राओं से होते वे निस्पन्द सनाय!

सवा वासना से रोमांचित रहता था जो सुन्दर गात , आज वही पुलकित अपूर्व किस ओज स्कूर्ति आमा में स्नात; मधुरति के लीलाभिसार में रहे सदा जो चरण प्रवीण , किस श्री के साधन निभित्त वे पद्मासन में दह आसीन!

भाँक भिनौनी में कीका की रहे भटकते आकुत पाए , बना आब आयाम उन्ही का किस स्थितिका धारण ओ न्यान ; भष्टु भरीनिका में यौधन की रहा अमित वो मन:कुरंग , किस समाधि में आब बही दह हुआ सहब बन कर निस्संग।

समझ रहा अन्तर में अविदित कीन शक्ति का अत्तय स्रोत । रोम रोम हो रहा अोज के आप्लावन से ओतप्रोत , शक्ति प्रत्न वन देव कर रहे सफल योग-प्रक्यों का ओघ , योग-सूमि में सिद्ध हो रहा विजय सन्त्र अनिवार्य अमोघ ।

कल्पान्तर हो गया स्वर्ग का सफल हुआ शिव का वरदान, स्कंठित हो उठे युद्ध के लिए विजित देवों के प्राण, भूल गई संभ्रान्त खप्त-सा अमरावती अनन्त विलास, देव कर्म वन गया योग औ अस्त्रों का सन्तत अभ्यास। मिली स्वर्ग के परिवर्तन से अप्सिरियों को नूतन , दृष्टि चिर यौवन विलास से त्रियतर लगी जयी जीवन की सृष्टि । संजग हुआ उनके अन्तर में नारी का अन्तिहींत मर्म , सेनानी का सम्भव उनको विदित हुआ जीवन का धर्म।

ध्यवनी की ध्याकाचाध्यो का सुन्दर स्वप्न-स्वर्ग अविकार, ध्याव अनन्त चितिज पर यौवन के निज अंचल छोर पसार, साँग रहा नत - सिर हो भू से उन सृष्टि का चिर वरदान, ध्याज सृजन के मधुर मर्स में शकट हुआ जीवन - जिज्ञान।

ष्माव राषी के ष्रम्यन्तर में विदेत हुआ श्रविदित बात्सरण मिला वयन्त बीर में ष्रचय वीवन का श्रवुपम साकरण , बोली श्रोज मरी करुया से, "मेरे श्रीरस बीर कुमार! करो शक्ति साधन से दिव का और घरा का तुम बद्धार।

यह पौदन की शक्ति थोग से होगी देव - विजय का मंत्र, अस्त्रों का अभ्यास बनेगा निर्मयता का शाश्वत तत्र, क्योतिष्पीठ बने साधन का वैजयन्त यह वैभव भाम, बने विजय के प्रत्य पर्व में सार्थक प्रत्न ! सुन्हारा लाम।"

मलुहारों से रहा प्रफुक्तित को अप्सरियों का शुरू सान, बना प्रियों के बीर दर्प का आज गर्न गर्बित अभिमान, आर्लिंगन को रहें सदा को ब्लुफ सुम्ब सनोहर हाब, आरक्कत होते विजय तिजक से वे होने को आज सनाय

शक्ति योग की निष्ठ साघना, अस्त्रों का सन्तत अभ्यास, देव क्रुमारों के पौरव में सफत हुए वन कर विश्वास, शिक्त और कौशक्त की काष्टा बनी अभय का चिर वरदान, होने क्षगे प्राया उस्क्रियठत करने को रख का अभियान।

सेनानी ने श्रिभसंत्रण कर शक और प्रुर गुरु के संग, रखा देव वीरों के सन्मुख महा युद्ध का कठिन प्रसंग; बोल चठे अब एक कएठ से तारस्वर में वीर प्रकार, " वैषों के बल औं कीशल की यही परीका अन्तिम वार।"

श्रमुरों के श्रातंक त्रास से रहते जो क्रियत श्री भीत, हुए पूर्व - संस्कार श्राज किस सामन से उनके विपरीत । उसह उठा कोसल हृद्यों से किस पौरुप का नव उत्साह, फूट पड़ा निश्चल सानस से किस प्रपात का तूर्ण प्रवाह।

फड़के कर्फरा वाहु, सिन्धु - सा धमड़ा बनका काठ वस । धन्तर का आवेश वदन की हुआ लालिया में प्रत्यस , पूर्व शोक लागरित हुए सब वन कर पौरुष के प्रतिशोध , हुई शक्ति की योग साधना आज पूर्ण वनकर शिव - बोध।

जागी बीरों के नयनों में कौन अपूर्व वेब की ब्वाज , खनक उठी किस उत्करठा से किट में वद कठिन करवाज ; इजकित स्कन्धों के निषंग में वाया कर रहें गुरु संकार , हुई दिगन्तों में प्रतिग्रंजित धतुषों की थीषण टंकार ।

रक त सका उत्युक्त बीरों के अन्तर का आकुल आवेश , " मिले विजय बर-सा प्रयास का आज अमीप्सित प्रत्यादेश ," गूँज उठा नन्दन काचन में बीर ओज का अर्जित घोष बना शक्ति से अन्यित विकम असुर अनय का गुरु प्रतिरोष ।

थीर सैनिकों के शासन में वना सुरों के बर्गित ज्यूह , किया ज्यबस्थित सेनानी ने देवों का समवेत समूह , हुआ ज्योस के विजय तिलक सा प्रकट बितिज पर जब नवसूर्य , सेनानी के साथ वजाया बीर सैनिकों ने जब तूर्य । जन्दन वन से राज मार्ग की घोर किया दल ने अभियान, जागी अमरावती शाप्त कर मानों सहसा नूतन शाए; विस्मित हो गन्धर्व, यच धौ कितर देख रहे हग खोल. आज धपूर्व गर्व से चमके अप्सरियों के लोचन लोल।

अमरों में मुसकान, रगों में अभय गर्व का उन्स्वल हुई, अंचल में छज्ञास - प्रेम का ते आकुल उत्सुक उत्कई; प्रलक्ति हाथों में अचल औरोली से के सज्जित थाल, मौन दुर्प से किये प्रियों के विखय तिलक से अंकित भाल।

वीरों के प्क्षुत विजय घोष से गूँज चठा वासव प्रासाद, राज गर्व प्रस्फुटित हुआ वन आज इन्द्र का नव आहाद; आकर स्वयं शची ने श्री – सी वैजयम्त के तोरया द्वार, विजय तिजक से सेनानी का किया गर्व पूर्वक सरकार।

म्बाकर सेनानी के पीछे जब जयन्त ने हो अनुकूल, विनय सहित करके प्रशाम, जी माँ के श्रीचरशों की धूल; वना विजय-जिपि प्रश्न भाज पर माँ के खन्तर का आहाद । शर्भाद् स्वर से निर्मारशी – सा फूट पढ़ा वन खाशीवांद-

"शक्ति प्रत्र भिष सेनानी में मिला तुन्हें शिव का बरदान ; -मंगल मार्ग विश्व का होगा अमर तुन्हारा यह अमियान ; शक्ति योग हो सफल तुन्हारा बनकर अमुर अनय का अन्त ; सुर – कुमार अत्येक गर्व हो मेरा, सार्थक नाम जयन्त।"

लेकर सूर्य कमल से चंकित कलत समर पताका पीत, आगे चला बीर सेनानी कर अम्बा का स्मरण उनीत; विलय तिलक के सिंहत शबी का लेकर उलकित चारीवाँद, चले जरूप यस आदि एक स्वर से करते उसका जयनाद।

शौर्य सिन्धु - का कीन अचानक आज स्वर्ग से अपरम्पार समझ रहा था शोखितपुर की ओर प्रवत वह तित न्वार; वठकर नन्दन के अन्तर से कीन प्रमंजन भीषण तूर्ण, वहता आज अलक्तित गति से करने असुर-दर्ग-तरु पूर्ण।

वायु बेग से सुर सेना ने किया पन्य को अविदित पार, गूँज वठा हो कम्पित रव से शोखित उर का रोषित द्वार, भमक वठी वन राज मार्ग में अवल युद्ध की भीषण आग, अन्त पुर के कोलाहल से वठा तारका सुर तब जाग।

स्त्रीच कुपाया हाय में बोला, बीर क्रोध से होकर लाल— "किस को आज निसंत्रित करके लाया शोखितपुर में काल?" किया मेध - गर्जन से उसने प्रत्रों का तरन्या आक्कान , स्त्रीर संग ले उन्हें युद्ध के हेतु किया अविलम्ब प्रयाग ।

ष्ठ्रच्या पताका में शोखित का चमका वसटा कर्य भयंक, गरज कठा क्नाच रोष से वह त्रिसोक का पूर्ण कर्तक; सेनापांत ने तूर्यनाद से किया सैनिकों का संबोध, से.विशास सेना, देवों का किया मार्ग में ही गतिरोध।

श्रीर सिंघु के उद्दोतन का मानों दर्जित भीषण ज्यार, रक्त - कृष्ण - सागर प्लाक्त से टकराता था वारम्वार; उठती पर्वत तुल्य तरंगें करती अलयंकर हुंकार, होल रही तरणी त्रिलोक की, कम्पित थे मय के पतवार।

लगे गरजने बीर क्रीघ से कर निज अस्त्रों का संचार, होने लगे उमय पत्तों से कुद्ध काल के मीपण बार; गिरने लगे मूमि पर खरिल्ट हो होकर अमुरों के मुख्ड, चला रहे थे शस्त्र अनर्गल उनके नर्नित रंजित रुपड। देवों की झारी पर होते रूपहों के खर शंस्त्राघात, होता था मानों रख थल में शैलो का प्रलयंकर पात; नच्हों - से दूट टूट कर मुख्ड कर रहे हा हा कार, रुखों से आहत वीरों का बठता या नम में चीत्कार।

गरत रहे थे बीर क्ष्म से कर अरि वृत्त पर शस्त्राघात, वरस रहे थे वाए प्रत्नय के मेघों का धारा - सम्पात; चमक रही बंचल विज्ञती-सी प्रत्नय नागिनी-सी करवाल, कर शोखित में स्नान हो रही पत्त पत्न काल नीम-सी लाल ।

काल नाग - से बाया पद्मधर करते थे धीवया फुंकार, गुहालीन सिहो - से करते बीर वसववल के हुंकार; करती थी विदीर्यों नमपट को वनुपों की कर्कश टंकार, कम्पित करता था घरणी को बीरों का गर्वित पद्मार।

चलका - सी चठ गदा क्योम में बेगवती प्रत्यंकर तूर्ण, क्रिहिराखर-सी गिर करती थी रक्त भारत-सा व्यरि-सिर चूर्ण, क्वाता-सा चठ परशु बेग से गिरता देशिए वक्र समान, करता त्वरित विदीर्ण राष्ट्र की देह क्रिहि के सातु समान।

च्याता मुखी समान उमझ्ती क्रांगि-वाण से तीत्र क्रशातु भस्मसात करती क्षरिवृत्त को जैसे प्रतय काल का भातु; स्वतित प्रहों-सी गिरती सहसा अमुत शक्तियाँ व्य महान, होता दानव की सेना के पचचात का हुत अनुमान।

बहाँ हुआ नर श्री भुनियों का बिल पशु तुल्य करू सहार, शोखितपुर में हुई प्रवाहित श्रमुरों के शोखित की धार; धन्द्युरक्त की धारा में ही मल्स्य, कूर्म श्री मकर समान, हो आकर्य निमन्त वैरते श्राहत व्युक्त स्थय श्रियमाय। मेंडराते थे यम दूतों-से नम में गृद्ध, काक श्री चील, करते पारण-पर्व इतो के श्रंगों से वे समी सलील, भरा शवों से गुद्ध चेत्र था, फिर भी कर निज प्रकट समाव, सपक झीनते एक श्रपर का भाग, भागते सहित दुराव।

काल दूत से भूम रहे थे निर्भय रण में श्वान श्रगाल, एक अधुर के भूपर गिरते पहुँच कई जाते तत्काल, एक जंग पर एक बीर के साथ टूटवे होकर क्रुद्ध, होता था आरम्भ शर्वों पर एक नया पशुओं का युद्ध।

पायल असुर सुमूर्ष शवों के बीच पढ़े आकृत असहाय, देख रहे ये दीन हगों से जीवन की दुर्गति निरुपाय, आहत अंगों की पीड़ा में कर उठता अन्तर चीत्कार, कर देता या काल अन्त में जीवन का अन्तिम उपचार।

कांग भंग से विकल निशापर बीर भूत वल का अभिसान, समें दृष्टि से देख कातव के जीवन का यह पर्यवसान ; हो जाते जीवन की गति के चिन्तन में ही अन्तर्थान , करते प्रावस्थित चित्त में अन्त काल में वाकुल प्राय!

हेस बन्धुओं को आहत हो गिरते स्वरिडत श्रंग समान, क्रोध सहित आधत होता या दनुजों का हिर्मित अभिमान, भर दूना अत्साह इत्य में आगे वढ़ते असुर प्रवीर, हिर्मुण पराक्रम से करते थे उनसे रख सुरगण हो धीर।

देवों को या मिला उपय से दिन्य अमरता का वरदान, सहे अमरता के ही कारण देवों ने कितने अपमान, कर सकते ये अस्त्र न कोई देवों के प्राणों का चात, किर भी करते ये शरीर में जया अस्त्रों के कृर निपात।

देख रक को हो जाते थे जो करुणा से पहले दीन, शस्त्रों की पीड़ा से जिनका हो जाता था पौरुप जीण दया और दुर्वलता जिनकी वनी शत्रुओ का उत्साह, अअधार से थोया करते जो रख में भी रक्त प्रवाह;

देव कुमार आव वे ही वन पौरुप के प्रलयंकर क्वाल, युद्ध भूमि में गरज रहे ये बनकर निज अरिओं के काल, देख शत्रु के अग्न कएड से वहते जूतन रक्त - प्रपात, बढ़ता मन में आंज सौगुना शुप्त प्रतिशोध पर्व में स्नात।

वेल बन्धुओं के अंगो के अध्य बढ़ता था वृत्ता कोथ , अक्तों के वाधित कौशल में परवद्धित होता प्रतिशोध , अपने अंगों के बावों की पीड़ा तो रहती अज्ञात किन्तु रक्त बढ़ता आँखों में वन विक्रम की नृतन प्रात ।

रया में भी आती थी जिनको नन्दन के विजास की याद, मधुर राग से परिचित जिनके कर्या चीरता रया का नाद, आज उन्हीं को अप्सरियों का विजय तिजक वन धुव अभिराम, भीपया रया हुंकार जगाता चर में नव पौरुव चहाम।

आत काम के चिर रिधियों का बुद्ध बचा था भीषणा धर्म, आज सोम के पान - प्रियो ने जाना रक्त समर का मर्म, कोमलता के पारिक्षयों को हुआ परुष पौरुप का भान, अमरों को मी हुआ मर्थ के गूढ़ मर्म का कुछ अनुमान!

हुआ विदित, दानव के वल का है वल ही केवल प्रतिकार . अप्रुरों के उन्माद हुए का एक मृत्यु ही चिर उपचार, अनय - प्रियों से विनय ज्यर्थ है ज्यों पागल का मृह भ्रताप, आत्मीयों का अन्त मात्र है एक दानवो का अनुताप। जाना जय के हेतु शक्ति का साधन है यौवन का धर्म, शक्ति साधना में गौरव को रज्ञा का है शाखन मर्म; असुरों के आतक युद्ध में शक्ति और कौशज्ञ की ढाल, करती मार्ग प्रशस्त विजय का, बढ़ा वीरता की करवाल।

युद्ध चेत्र के कठिन पतों का अनुमव से उल्लात विद्यात, साधन बत. शिच्या, कौशत को करता शतगुर्य वेज प्रदान, अन्तर्निहित वेज से प्रस्फुट दीप्त हुए देवों के भात, छूटे अस्त्र प्रदीप्त वेज की वन भीषण प्रतवंकर स्वात।

नाम पाणि में केल ढाल पर अधुरों के भीषण तम बार, अंगों के आषात - अयों की चिन्ताएँ सुकुमार विसार, प्रलम प्रभंजन - से गर्जन कर वहें बेग से देव कुमार, उन्मृतित तकओं - से गिरते अधुर मचाकर हा हा कार।

वनी पराजय की पीढ़ा में को अनग्त अस्य अपमान, बही अमरता आज सुरों के हेतु वनी अन्तिम वरदान, अमृत पुत्र वे आज शक्ति के साधन से होक्तर अभिपूत, वने समर में असुर अनय के हित यसपुर के स्क्वल दूत।

क्रस देवों का दर्भ, युद्ध में कौशल, साहस, शीर्य अपूर्व, करके स्मरण समर कीड़ा के वितय पर्व कौतुक मय पूर्व, सुट्य हुआ ऋतिशय अन्तर में तारक अपने अस्त्र सँमाल, वोला गर्सन अहृद्दांस कर तथा कोष से होकर लाल—

" विशुन्साली ! तारकास ! खी हे कमलास ! हमारे बीर ! देख रहे क्या कृत्य सुरो का घरे स्क्रम्य पर निज धतु-तीर, किल्लर और खप्सराओं का एवं देखना सुन्दर कृत्य , झमी डचित है तुन्हें युद्ध में करना सफल उपस्थित कृत्य । श्रान किन्नरों में भी प्रकटित पौरुष हुआ अपूर्व नवीन, नर्तक भी हो गये कदाचित् युद्ध कला में श्रान प्रवीस, श्रान किन्पुरुप भी करते हैं श्रस्त्रों का भीषण संचार, श्रान घृष्टता का इनकी है उचित तुम्हें करना सपचार।

असुर वश की कीर्ति समुक्तवत्त बत्स ! तुन्हारे ही है हाथ , विजय गर्व से करला तुमको उन्नत अपने कुल का माथ , कर परास्त इन किन्युरुषों को अस्त्र शस्त्र सब उनके छीन , बन्दी करके इन अमरों को करो बीर अपने आधीन।

पौरुष यह इन किन्छरुषों का अथवा अपना युद्ध श्रमाद , आज वन रही प्रगति युद्ध की सब इतिहासों का अपवाद . आज वालकों को कर आगे ये कायर किन्नर गन्धर्ण , दिखा रहे परिचित वीरों को नये शौर्य कौशल का गर्ज।

वन कर इन भोले शिशुकों के तुम अकाल ही आगत काल , करो छतार्थ कला को अपनी पहना मुकुलों की जयसाल , तन तक मैं इन किन्युरुपों का देख नया कौशल प्रतपार्थ , किंचित कहाँ आज विक्रम के जीवन को रण्याक छतार्थ।

कह कर प्रत्नों से तारक ने भर कर एक विकट हुंकार, सेनापितयों को गर्जन के सिंहत लगाई फिर सलकार, और गरन कर बोला " आओ मेरे सम्मुख हे सुररान! धान वक्त का वैभव अपना करो परीक्ति फिर निर्मान।

शिशुकों के वल पर काये क्या करने वीरों से संमाम, इससे तो ललनाकों की ही सेना सिव्वत कर क्रांमराम, कर सकते वे हमें पराजित चला रूप शैवन के वाय, किन्युरुषों का कासिनियाँ ही करती रहीं सर्वहा आय। श्रमी नहीं स्रुखी भी होगी इन्द्राणी की श्राँस् घार, भूल गये क्या इद्य दुम्हारे यह कम्पनकारी हुंकार, भूल गये सुकुमार श्रंग क्या श्रसुरों के भीषण श्राधात, विस्पृत सहसा हुई कदाचित् तुम्हे पूर्व युद्धों की वात।

सचमुच होते सरत देवता, है मुनियों का कथन यथार्थ, कामिनियों की अनुकस्पा से होकर कितनी बार कुतार्थ; अब अवोध शिशुओं को लेकर समम बात कीड़ा संमाम, आये सिंहो के गहर में छोड़ रस्य नन्दन आराम।

अपमानो का शाप तुन्हारा बना अमरता का बरवात, इन शिक्षुओं का क्यों अकाल ही चाह रहे तुम खर्ग प्रयाण; हो कर अमर पूर्व देवों के तुल्य वर्नेगे ये भी दीन, पौरुष के अभिमान दर्भ की मर्थादा है चुल्य प्रवीण।

जाको ज्ञा माँग कर लौटो करो स्वर्ग में सदा प्रमोद, अपयश लो न शून्य शिष्ठाकों से माताओं की करके गोद; मक्य बालकों के बीवन में करने लीलामय परिचार. अपसियों को मेल सूमि पर कर देना मकटित उपकार। "

युन तारक के वचन हो चठे देवराज सहसा संक्र्य, "ग्यायालय यह नही बाग्मट! यह अन्तिस देवायुर युद्ध : तर्क - ज्यंग से नही भाग्य का निर्णय होगा दानवरात! अस्त्र और वल एक सार्ग है शेष विकय का सम्मव आत!

धान नवीन शक्ति देवों की जागी वन असुरो का धन्त , होंगे धान न विफल हमारे वही पूर्व के धस्त्र हुरन्त ; धस्त्र यंत्र है, सन्नग शक्ति ही करती है उनका संवार , धस्त्रों का वैफल्य वस्तुत- थाए - शक्ति की केवन हार । आज उन्ही परिचित अस्त्रों के आधातों का देखो स्थाद, अस्त्र सम्हालो शीघ्र वन्द कर मुख का अ्थर्थ अनर्गल वाद; और रोष से पूर्ण इन्द्र ने किया असुर पर वज प्रहार दानव महावीर ने उसका किया शिक्ष वल से प्रतिकार!

अवसर देख बरुण ने रोकी महागदा से भीवण शिक , की आपत् में पूर्ण प्रमाणित स्वामी की सेवा से भांक , देख असुर का वेग इन्द्र पर घिर आये सारे दिग्पाल , दिया दिखाई निकट असुर को आगत अपना अन्तिम काल ।

हो उन्मत्त प्रचरह वेग से करने लगा अस्त्र संवार, देवों को हो गया असंभव करना भी उनका प्रतिकार; अहहास, डुंकार, गर्जना करके रहा दिशायें चीर, करता या दुर्जेय समर वह देव - गर्यों से दानव चीर।

सेनानी के खर अस्त्रों से देख किन्तु दल का संहार, तारक तनयों के हृद्यों का धीर रहा था साहस हार; जान प्राया - संकट की बेला होकर वे चत बिचत गात, करने लगी पतायन पीड़े सह न स्कन्द के अस्त्राघात।

देवराज की कीर जाम कर कवसर काया स्कन्द क्षमार, किये दूर से ही दानव पर उसने भीपण वाण प्रहार; निज करूट का कोप जानकर दानव हुवा हृदय में भ्यम, सहने ज्ञा प्रवंड वेग से कर साहस एकत्र समग्र।

कस कुमार को सन्भुक आया ''बोला कुंठित दानव रात , आज बातको के कौशल से रिवत इन्द्रलोक की लात ; इन्द्रादिक के समर - शौर्य का देख लिया मैंने बस अन्त , अब शिश्चों का शौर्य देखना शेप रहा मुक्तको हा! इन्ट !" मीपण अरहास से करके बद्घोषित फिर चतुर्दिगन्त, बोजा "हुष्या वीरता का क्या निश्चय अब त्रिलोक में कन्त !" सम्बोधित क्ररके कुमार को बोला "हे बोगीन्द्र कुमार! क्यों समाधि को बोक् हुआ प्रिय तुम्हें युद्ध का वह ज्यापार!

देख तुम्हारे कोमल वय को होता कर में दया – विकार, क्रुमुमों से क्षंगों पर करते बनता नहीं प्रचरह प्रहार, दर्शन के भी हेतु तुम्हारे करना पड़ता अवनन शीष, ज्या किया तुम्को, घर जाखो, जे मेरा निर्भय खाशीष।

करो न स्नी स्नेह गयी तुम वस्स ! अभी माता की गोद , अभी इष्ट है तुन्हें बहुत दिन शैशव का आमोद प्रमोद , कठिन तपस्या से पाया है मातु - पिता ने एक कुमार . सादर सेवा - ग्रुक्षा से करो अभी स्तका स्पकार।

यह मीपक संगाम, मूल कर आगे इसे समक्त कर तेता, अन्त्रों के आधात तुन्हारे कोमल अंग सकेंगे मेल ? से आये किन्द्रका तुन्हें यदि देकर छल से इब विरवास, आओ हो निर्भय पहुँचा दूँ तुन्हें पिता – माता के पास।"

सुन तारक के बचन गर्व से बोला बढ़कर स्कन्य कुमार, "हानवेन्द्र! कर चुके बहुत तुम लग में करणा का विस्तार, शिशाओं का चीत्कार करणा औ अवलाओ का हा हा कार, मूँज रहा शास्त्रत दिगन्त में बत तब करणा का जयकार।

ऋषि मुनियों की निस्पृहता औं अमरों का स्वच्छन्स विवास . तथा नरो की निष्क्रियता में छिपा सनुवता का उपहास , बना अतीत युगों, में ही था अमुरों का निर्मय उन्माद . अब मविष्य बृन रहा भूत के निषमों का ,विर्मय अपवास ! सजग हो चुकी है सातवता हुआं बांगरित देव समाज, शिक्ष पीठ वन रहा काम का कीवावन वह नन्दन आज वही अस्त्र हैं, किन्तु कर रही नई शिक्ष स्नका संवार, इसी शिक्ष से निर्मित होगा अधुर रहित नृतन संसार।

परशुराम कर रहे योग में महाशक्ति का योग अंखंगड दीन त्रस्त सुर त्रीर नरों का पौरुप चन हो रहा त्रचएड, चित्य तुम्हारा काल से रहा शिशुओं के तन में अवतार, खोल रहा प्रति नयन तुम्हारे लिये गृत्यु के नूतन द्वार।

होता है फैशोर शांक औं चेतनता से पूर्ण प्रवृद्ध , शांकि – सिद्ध योगी – कुमार ही कर सकते असुरों से युद्ध , व्यर्थ प्रताप वन्द कर साधी अस्त्र कृरतम दानवराज ! पूर्ण तुन्हारे सव पापों का प्रायश्चित हो रहा आज।"

कह इसना सत्त्वण कुमार ने किया अस्त्र वर्षण आरम्भ , भूत गया विश्रान्त अधुर को विगत बीरता का सब दम्भ , हो उन्मत्त प्रचयह बेग से करने कंगा अस्त्र संचार । देख अपरिचित रूप अधुर का विस्मित होते देव-कुमार !

क्तेजित उसकी हुंकृति से धिर कार्य बहु दानव बीर, क्ष्मे बरसने वक बेग से कुन्त, कृपाय, शक्ति क्ये तीर, काह्रुत हुका देव-बृतुजों का वह भीषण क्रान्तिम संप्राम, हो उन्मत्त वीरता ने वा किया नग्न नर्तन उदामं।

सेनानी के सैनिक वह भी बना अभेश अटल प्राचीर, लगे छोड़ने वायु वेग से दानव दल पर मीपएं तीर, देवों ने भी उत्साहित हो किये आयुघों के हुत वार होनें लगा प्रचण्ड वेग से असुरों का अन्तिम सहार। वाणों के सर्पण से उठती फाणियों की तीखी फुंकार. करती थी कम्पित दिगन्त को नीरों की प्रवंड हुंकार, अवनी को आकम्पित करती शक्ति हरण कर कितने प्राण. करती कितने शीष गदायें चूर्ण दानवों के निस्त्राण।

कितने पायल असुर सूमि पर पड़े, रहे ये विवस कराह, अस्त्रों का संघर्ष मार्ग में करता या मार्गो शवदाह, प्रलय - घनों सी टकरा नम में चएड शक्तियाँ कर रव घोर, करती थीं विच्छुरित क्योम में विद्युत ज्वालायें चहुँ और ।

सर्वनाश सन्त निकट कोष से गुरु गर्जन कर अंतिम वार, करने सगा अपूर्व वेग से अस्त्रों का सर्वत्र प्रहार, बुक्तती दीप शिखा – से दीपित हुए अयंकर खोचन काल, अन्तिम काल, विखोक काल को हुआ वीर अतिराय विकराल!

इन्द्र समेत देवतांचों को देख धन्त में चल्प अधीर, सेनानी ने छोड़े तत्त्वण कुछ चकात विलच्ण चीर, खिरडत किये वीर ने पत में टानव के दोनों भुजदएड, विवश सृत्यु के मुख में जाते गरजा वह कर माद प्रचएड।

किन्पत हुई दिशायें. घर घर होली मानों घरा अधीर, कंठ - वेघ के लिये स्कन्द ने होड़ा अन्तिम अद्भुत तीर; गिरा भूमि पर कट कर उसका शीप उसी क्षण राहु समान. गिरा हिमालय - सा खरिडत हो रुख घरित्री पर निष्पाण!

मचा असुर सेना यें उसके गिरते सीपण हाहाकार, दानव करने लगे पलायन अस्त्र, शस्त्र औ युद्ध विसार समाचार सुन शोखितपुर में फैन गया अद्भुत आतंक अस्त हो गया आन युद्ध में टानव कुल का पूर्ण मयंक।

## सर्ग १८ जयन्त अभिषेक

ग्रुनकर तारक का निघम भयंकर रख में, हो चठे हुए के पर्व ऋखिल त्रिभुवन में, ह्या रहा शोक का तम पर शोखितपुर में, जल रही चितार्थे वहाँ समी के चर में ।

थे युवक अनेको गये युद्ध में सारे, कितने जीवन के टूटे सुदृद सहारे ! रो रही त्रियाये याद प्रियो की करके, चित्कार कर रही पूत हार की मरके।

हो रहे ध्रुल से वस्त्र स्नस्त-से मैले, ध्रूसरित केश थे अस्त व्यस्त हो फैले, भूली थी धनको सुध-बुध अपने तन की, था कौम जानता पीड़ा धनके सन की!

था कौन नियति का वक्र अचानक टूटा; किसने उनका सर्वस्त सदा को सदा ! हो गया युद्ध में कैसे वाम विधाता सन्तप्त चित्त था उनका समम न पाता !

जिनका सब जीवन-काल युद्ध में बीता, बहु बार जिन्होंने युर-नर सबको जीता, किस इज़-वल से वे गये युद्ध में मारे <sup>1</sup> किस ज्वाला में जल गये स्वयं जंगारे <sup>11</sup>

चजड़ी-सी लगती थी अधुरो की नगरी, स्नी-सी लगती उसकी डगरी डगरी; घर घर से उठती करुग हुक पल पल में, झाया था भय औ विस्सय राज महस्त में । वे वीर रमिएयाँ स्वयं जिन्होंने कर से पतियो को सज्जित करके अपने घर से उत्साह सहित या युद्ध-भूमि में भेजा, करने को पौरुष बारम्बार सहेजा,

रण में पतियों के विक्रम सुनकर फूली आनन्द-सोल में विजय गर्व से फूली, गा गा कर जब के गीत गर्व के स्वर से जय-तिलक किया बीरो का प्रतक्ति कर से,

ने आज पीटकर शीप विकल हो रोती, सिट रहे पूल में आँखों के खुदु मोती, कुररी-सी करती कृत्यन आर्स विपिन में, बस कर करुखा की भूतिं आज दुर्दिन में ।

तस माताओं को अपनी आकुल रोते, मन में विस्मित नातक आतंकित होते। रचते अनर्थ के शूमिल चित्र हृदय में, संक्रचित किन्तु वे रहते अस्फुट भव में।

मृद्धार्थे सनको हाथ पकद ले जाती, नाना प्रकार से थी सनको समभाती, वचनों से बघुओं का आरनासन करती, कहते कहते ही किन्सु स्वयं रो पढ़ती।

लेकर शिशुक्षों को गोद लगाकर छाती, करुणा से विद्वल हो होकर दुलराती; सृदु हाथ फेर कर सृदु श्रंगों पर उनके, करतीं वर्णन निज वीर सुतों के गुण के— "हा चीर बत्स ! सक्की बाँखों के तारे, वृद्धा माता की वय के एक सहारे, वष्ठुकों के सुख-सौमान्य, माँग के मोती, शिशुक्रो की खाशा तुम में स्वप्न सँजोती !

क्या सूठे ही हैं जग के सारे नाते ! तो घाँसू किसका सोल असोल चुकाते !! क्या सरख एक है वर्षख इस जीवन का ! जय, कीर्ति, भूति क्या सोह सात्र है सन का!!

था वचपन से ही युद्ध तुम्हारी खेला, किसने त्रिशुवन में बार तुम्हारा फेला ! तुम हाँसते हैंसते समर मूमि को जाते, काकर चरखों में शीप सहर्थ शुकारे !

जब तिलक सदा कर धन्य हुई यह साता, पर हाय ! आज क्यो उत्तटा हुआ विधाता ! हो गये प्रवय क्या आज हमारे रीते ! होते अनर्थ जो अब अनेक अनचीते !!

देकर काशीप न कितनी बार पठाये, धन की बन्दी ते सदा समर से बाये। त्रिश्चवन की श्री संचित कर शोखितपुर में, मर दिया क्षमित ऐरबर्य, हवे वर वर में।

कितने सुर, नर, किलर, गन्वर्व विचारे, सुमसे नल, निकम श्री कौशल में हारे, श्रा क्षीतदास-से सेना सनिनय करते, श्रे रहे तुम्हारी हष्टि-भाश्र से डरते। कितनी श्रवताये अर शाँखों में सोती, कितनी कुमारियाँ सौ सौ श्राँस् रोतीं, कितनी श्रव्यारियाँ—किलरियाँ सुकुमारी करतीं परिचर्या बीर ! समीत तम्हारी !

वन श्रॉंखों के पानी से चढ़ी दुधारी, किस ग्रुर-नर की वन बाई मृत्यु तुन्हारी, क्या बन्मा कोई बीर नया त्रिमुक्त में, जिसने तुमको कर दिया पराजित रहा में।

हुमने न किसी का बीवन बीवन शाना, मद में न हृदय का मर्ग तनिक पहचाना, बत से जात्मा के अंकुर निर्दय दलदे, हुम रहे बरा के हुमन नृशंस कुबतते।

छसका ही प्राथिश्वत हुआ क्या रख में ! दुसने क्या क्या देखा निज अन्तिम क्या में !! दुस हुये दुखु में युक्त सभी वन्यन से ऋण इसें जुकाना अभी शेष बीवस से !

स्रव है वैयों की दया हमारी आशा, होगी जीवन की क्या नूतन परिमाया <sup>5</sup> यदि धनसे हमको जीवन दान मिलेगा, तो शोशितधर नव स्वर्ग समान खिलेगा <sup>177</sup>

कहते कहते निज हत जीवन की गाया, धुद्धार्थे रोती एकड़ करों में माया, धुन बुद्ध कुद्ध हो हो कर मीतर आते, धुद्धाओं को आवेश सहित सममाते। "चुप रहो, हो गया सब को छुछ था होना, श्रव करो शान्ति, है ज्यर्थ सुम्हारा रोना; है चित्त बड़ो को घीरब ही दुर्दिन में, श्राख्वासन हो वजुओं को समय कठिन में।

सर गये युवक, पर वृद्ध भ्रमी हैं जीते, क्या बाहु—कोप हो गये हमारे रीते ! हो गईं काल से यद्यपि भ्राज प्ररानी, है शेष भ्रमी इन तलनारो पर पानी।

हमसे बढ़कर ये बातक बीर तुम्हारे सबके जीवन के टढ़ खी दीर्घ सहारे, हो शान्त, स्तेह से, इन्हें यत्न से पातो इनके जीवन में भूत म सहसा डालो।

ष्णोंसू से इनकी श्राग न ष्मभी बुकाष्ट्रो, कातर रोदन से इन्हें न दीन वनाष्ट्रो; ये दीरों की सन्तान, पूर्व यौदन में, बन दीर, करेंगे बहु विक्रम जीवन में।"

"भू—कोक, स्वर्ग अथवा इस शोखितपुर में क्या सभी थोपिताको के क्षविदित पर में रह्वी अन्त स्थित सदा एक ही नारी, क्याँसू से भीगी, करुया से ग्रुकुमारी!"

यह सोच रहे निज चिन्तित भी टढ़ सन में, ज्ञा गये वृद्ध से वालों को प्रांगण में; स्यों वढ़े द्वार की कोर तिनक चल आगे, गम्मीर बाद से पन्य नगर के लागे। उठ चतुर्दिशाश्रों से समनेत गगन में, पय में, श्रांगण में, प्रुर के भवन मनन में, जिसकी प्रतिध्वनि का घोष भयंकर गूँजा; श्राक्रमण हुत्या क्या यह देनों का दूजा !

शंकित भी सव अपने द्वारो पर आये, सबने ध्वनि पर निज कान सतर्क लगाये। दी किन्तु दिखाई सहसा देव—पताका, एक रही गगन में जैसे दूर वलाका।

था श्रागे बीर कुमार देव—सेनानी, अनुगत ये सैनिक पुर—कुमार श्रिभमानी; करते वे जय जयकार घोर पत्त पत्त में, पुर क्षुत्र्य हो रहा वार वार हत्त्वत में।

देवों की सेना जब प्रर—पय में आई, निस्तब्ब शान्ति सर्वत्र नगर में छाई। हो गया मन्द अन्त प्रर का भी रोना, स्तिभित—सा मय से लगता कोना कोना !

धाशंकाओं की मौन कल्पना करते, थे वृद्ध द्वार पर देख रहे सब डरते, बालों को खंक सशंक लगाते अपने लखते खाशा के. खाशंका में सपने।

कर भ्रमण पर्यों में पुर ब्यातेंकित करती, श्रमुरों के सन में मय श्री विस्सय भरती, देवों की सेना रोजमहल पर श्राई पर्वत पर मानों प्रलय—घटा ,थी छाई । कर दुर्ग द्वार को संग वेग से क्या में, समवेत हुई सब सुर सेना प्रांगण में, रुक गये सभी यट आकर समा—सबन में, हो यथे सभा के तत्पर आयोजन में।

सयसीत प्रथम हो सीवख कोलाहल से, रोई प्रमदायें हाँप बदन अंचल से; कोई विलोक उत्पात न अन्त प्रर में, निर्मय-सी फिर हो रही सशंकित उर में।

सेनानी ने निज दूव मेज कर नय से करके आश्वासित चनको पूर्ण अमय से, प्रर के दृदों को आदर सहित दुनाया। जन-वर्ग समुत्युक संग सकत घर आया।

तव देख समा का कुछ आयोजन-क्रम-सा, अन्त पुर का मिट चला भयंकर अम-सा, बहुओं को बर्जित करती तीक्या नयन से, इद्वार्थे लगी निरखने वातायन से।

ज्ञव पूर्ण जनों से समा यथोचित जानी, अवसर विलोक कर छठा बीर सेनानी; भ्रौ सिंह-करठ में विजय दर्भ भर वोला ( पुर के लोगों ने अपना हृद्य टटोला )—

"शोशितपुर के सव वर्तमान अधिवासी, निशंक आज हों देवों के विश्वासी; हम नहीं ऋगों का व्याज चुकाने आये, हम नहीं युद्ध की आग नगाने आये! हो गया स्वयं ही अन्त अर्थकर रख का, है शोक हमें तारक के वीर सरख का। त्रिसुवन में था वह अद्भुत वीर अकेता, रख में का उसका वार किसी ने मेला!

त्रिभुवन एसके बल विक्रम से परिचित है, पद पद पर एसकी कीर्ति—कया श्रीकत है; शोखितपुर का यह सार्यक नाम निराला, होगा युग—युग एसकी स्पृति की जयमाला !

इस राजभवन कौ धर के प्रति वर घर में, काँसू की कालाजि कौ करुणा के स्वर में, कितने ऋषि, मुनि चौ तर सब के अधिकारी, वर चुके प्राण से उसकी कीर्ति कुमारी!

कितनी अवलाओं के आँस् की धारा, वन चुकी कीर्ति का अर्घ्य वीर के न्यारा, कितनी सिवयों की आत्म ज्योति से जागी वन चुकी चितायें ग्रांच आरती अमागी!

कितनी क्रमारियों—बघुओं के रोदन की, कितने शिद्युओं के करुखासय कन्दन की, प्रतिष्वनि में गुंजित है उसकी जयगाथा ग्रुम जिसे आज भी विनत हुमारा माथा!

िकतनीं सितियों के तप पूत बौबन की, वित खढ़ी, बीर के वनकर धूलि चरण की; कितनी कुमारियों के अज्ञात प्रणय का स्टर्सर्ग बना बरदान बीर के सब का! इस राजभवन के कल बाज अनवोले कह रहे द्वार—हग मय—विस्मय से खोले उसके पौरुप की अमर कथायें कितनी वन्दी प्रायो की मर्स ज्यथायें कितनी!

मीतों पर खाँकित चित्र विचित्र प्रयाय के, रस-भरें रूप की खाज-भरी खनुनय के, कर रहे मीन वर्णों के रंजित स्वर में घोपित उसकी रस-कज़-कीर्ति मव भर में !

हो गया धर्म भी पाप मीति से जिसकी, बन गया सत्य भी शाप नीति से जिसकी, जिसने शिक्षुओं को भी बिलवान सिखाया जीवन से जिसने मरण मनोक बनाया!

निसने कुपाया की बारा पर पत्तभर में, ती मेट वर्म की लाज सिंहत वर वर में। जड़ पूजा का अस मंग किया चेतन का, अभिमान जगाया वर्म और जीवन का!

जिसने विकास में भूल रहे अपरों को, भ्रौ शान्ति साधना में तल्जीन नरों को जागरित किया दे वहु आमन्त्रण रख के। मुक्तों को कितने पाठ दिये बन्धन के!

देवों को जिसने शक्ति—मार्ग दिखलाया, इसरों की जिसने अमय विधान बताया, मुनियों को बिसने बुद्ध पन्य पर भेजा सिंहों का जिसने वर को दिया करेजा ! तारक तारक ही था सुर श्री मानव का, सन्ताप घरा के बना नवीन प्रसव का; इतिहास रहेगी एसकी श्रमर कहानी, गायेंगे एसकी कीर्ति विश्व के प्राणी!

कर दिये प्रमाणित उसने सत्य अनोखे, खिरिटत कितने कर दिये हमारे घोखे, हमने इद्यंगम कर उससे शर तीखे, जीवन के कितने सत्य कठोर न सीखे!

वल नहीं फिसी का अजय विश्व में होता, है वली गर्व में बीज नाश के बोता; बल से उद्बोधित होता सोया वल है, होता बिनाश ही वल का अन्तिम फल है।

वल को विवेक का यदि सन्वल मिल जाता, तो अग्वि-शिसा में मंगल-सा खिल जाता, वल है विवेक के विना अन्य अतिचारी, पद तले कुनकता जीवन की फुलवारी '

कैनस वस का मद सन विवेक हर लेता, श्रमिमानी में वह श्रनाचार मर देता; सन्ताप विश्व का वनकर उसकी कीड़ा, दिल्लों को देवी कितनी दु:सह पीड़ा।

वल का मोजन है अपरों की दुर्वलता, कायरता पर ही वल का मद नित पलता, यदि कभी सचेतन होकर जीवन जगता तो फिर वल—मद का अन्त निकट ही लगता। जब तक विलास में रहे देवता खोये, जब तक नर धापनी दुर्वेतता में सीये, तारक ने धापने वल से त्रिप्लवन जीते, धौ किये धानर्गल सव धापने मन चीते।

जब हुन्या भरों में एक अनोखा जानी. तप-योग-जान का जती, राक्ति का मानी, सब शास्त्रों में निष्णात, शान्ति का नेता शस्त्रों में अद्भुत, वत-से विश्व-विजेता।

निज चेतनता से उसने विश्व जगाया, टढ़ झान-भूमि पर नज का कुछ जगाया; उसकी झाथा में आज विश्व निर्भय हैं; उसका ही वर यह आज हमारी जब है !

है ज्ञाल जन्धवल झानरार्कि से हारा, मद हुआ पराजित ज्ञाज तेज के द्वारा; होता रख में वस निर्णय केवल वल का, जीवन ही बनता निकथ शेप सम्बल का।

यदि शेष बीर हो कोई शोशितपुर में, बत दर्प अभी हो जिसके गविंत डर में। बह बना समा को समर शौर्थ दिखलाये बत की सीमा का परिचय त्रिभुवन पाये।

यदि हुआ अन्य वल तो फिर वल-मद त्यागो, हे निशाचरो ! अव आत्म-च्योति में वागो, शोणित को घारा शोणितपुर में वहती अत्याचारों की कथा तुम्हारे कहती । शोशित ने ही यह शोशित आब वहाया, यल-मद ने ही यह नाशक युद्ध नगाया, अपनी वधुओं के आँस् आन निहारी; अब इन्न आँस् का मन में मोन विचारी!

देखो अनाथ इन शिशुओं के जीवन को, क्या लगा कुलिश आधात आज पाहन को ! कुछ लाज—शील का मान आपने जाना, कुछ मर्म दुःख औं कहत्या का पहचाना !

समबेदन से बिद्रवित इसारे पर हैं, इस सैनिक भी हैं किन्तु मूलत. झुर हैं; वस गया युद्र तो आपद्धर्म इसारा, है प्रेम प्रकृति को तथ शिवकर्म इसारा।

यह महीं श्रमुर की किन्तु झुरों की जब हैं जित होकर भी सब बानव-वृक्ष निर्मय हैं। विश्वास करें शोखितपुर के वरनारी प्रतिशोध न होगी विजय कदापि हमारी।

चिंद शेष शान्ति का, मार्ग कन्यतर होता, तो कमी त, निश्चित है, यह संगर होता, क्षत्याचारों की सीमा ही दुखदायी वन चरम विवशता इन्त ! हमारी काई।

है शोक हमें विषवा बघुओं का मन में, चुम गया भाग्य का दीप नये जीवन में; अवजन्म जिन गया शिद्युओं, युद्ध जनों का, आतंक मिट गया किन्तु अखिख सुवनों का। सन्तोष यही कर शान्ति सभी जन धारो, निज दुख में भी हित जग का तनिक विचारो; यह अन्त आज जगती के अन्तिम रख का आरम्भ विश्य में बने नये जीवन का ।

भालोकित हो नव भात्मा शोणितपुर में, हों भाव नये समुदित जन जन के टर में, हो शक्ति श्रेय की अमर्थकर सहकारी भानन्दपूर्ण हो सस्कृति नई हमारी ।

होगा जयन्त श्रव नया तुन्हारा नेता, संरचक सवका, नही नृशंस विजेता; सविनय अर्पित इन षज्ञ करों के द्वारा यह रत्नमुकुट हो धुण-श्राजोक तुन्हारा ।"

कह जोज और फरुणा के सिश्रित स्वर से, सेनानी ने ज्यपने प्रलक्ति बुग कर से, सिर पर जयन्त के राजमुख्य पहनाया ज्ञासोक हर्ष का समा—मदन मे ज्ञाया।

कर छठे जयम्बनि एक साथ नरतारी, प्रकटी सहसा वह फौन अपूर्व कुमारी! सन्थर गति से चल सिंहासन तक आई सहसा जयन्त को जयमाला पहनाई!

त्तग चठा हर्प श्री विस्मय सबके उर में, हो बठे गीत मंगत के श्रन्त.पुर में, शोखितपुर के सब श्रानन्दित नर नारी, नोत्ते 'जयत्तस्मी यह श्रमिषिक हमारी' । पहना जयन्त ने रत्नों की जयमाला, की वाम पार्श्व में खादत तारक-वाला, सम्बन्ध स्वर्ग और नृतन शोणितपुर का सन्तोप और चल्लास बना प्रति चर का!

जयलहमी-सी ले प्रत्रवधू सुकुमारी, चल दिये इन्द्र कर संचित सेना सारी, छन्त प्रर ने छापित की रुचिर वधाई, प्रर के बुद्धों ने वी नय-पूर्ण विदाई।

सव समाचार सुन दूतों से इन्द्राणी, हो वठी समुत्सुक करने को अगवानी; आनन्द अपरिमित स्वर्ग-सोक में झाया, स्नोया-सा निज सर्वस्य समी ने पाया।

नूतन जीवन-श्री सुर वसुकों ने पाई, उर की विसूति स्वर की सुषमा बन बाई; अप्सरियों के पद विरक उठे किस लय में, किस्तरियों के स्वर उच्च्वल हुये असय में।

द्र्पेश-से ह्र्षित मुर-व्युद्धों के दर के सिल उटे मुसकित यनन-द्वार पुर पुर के, नन्दन के प्रिव्यत पन्थो तुल्य रंगीले, सिल उटे स्वर्ग के मार्ग समस्त सजीहे।

उत्सव का नव आमोद चतुर्दिक छाया, फैली थी कौन अपूर्व पर्व की माया, शीं कल्पलतार्ये फूल रहीं घर घर में खिल उठे कल्पतक पद पद विक्य नगर में । दिन में खिलती थी नन्दन की फुलवारी, जगती रजनी में दीपों की उजियारी; ये राह देखते उत्पुक नवन सुमन-से, ये स्तेष्ट चाहते हग-दीपक दर्शन से।

ऐरावत पर चढ़ इन्द्र धौर सेनानी, लेकर जयन्त की विजय-वधू कल्याणी, सुर नगर द्वार पर जब जय ध्वनि से धाये, वज उठे नगर से स्वागत—पूर्ण वधाये।

स्वागत की सक्ता सक्तित कर निज कर से, हग-द्वार क्षोल कर बालोकित अन्तर-से हग-बति से क्योतित पन्य प्रियों का करती, स्वर-निधि से सुने पल बाकुल-से मरती,

'त्रय तथ' ध्वनि ध्वी बाजों के कोताहस में, आनन्द हवं की ध्वनियन्त्रित हत्त्वत में, ऐरावत से सुरवर्ग प्रस्कृत आये, दर्शन में ही प्रिय, सुर-चतुओं ने पाये।

सिकत द्वारों पर आकर अपने आपने, देवों ने मन में सफत किये चिर सपने, शुचि सत्त-स्नेह की सुषमा में कल्थाणी, हो गई दृष्टि के संगम में क्वयं वाणी। जय के प्रणों की बृष्टि हो रही मग में, मानो प्रफुल हो नन्दन श्राया पग में; विछ रहे पन्य में इन्दीवर के टल-से सुर-चघुश्रों के हग चंचल हुये श्रवल-से ।

लख ऐरावत पर वैठी श्रद्भुत वाला, होता कीतृहल विस्मय पूर्ण निराला; धुर-बधुर्वे कहती श्रापस में श्री मन में, जय लक्ष्मी श्रद्भुत मिली धुरों को रण में।

हारों पर आ निज शीश स-श्रेम कुकावे, माथे पर अंकित विजय-तिजक सुर पारे, उत्सुक हायो से पहना कर जयमाजा, श्रिय के चरणों में पड़ती प्रति सुर वाजा।

गल गई युगों की ग्लानि विजय के क्ख में, तव भाव जागरित हुये नये जीवन में, भूली धातीत की वह उच्छु जल साया, मत का धानन्द न तन में बाज समाया।

पा वैजयन्त के दीर्घ द्वार की वेजा, रुक गया हर्ष का ज्वार सहज अजवेजा, उतरे जयन्त युत इन्द्र और सेनानी, ऐरावत से, जो जय-जहमी कल्यायी।

फर सेनानी का तिलक प्रथम निज कर से, सिर पर विलेर कर सुमन विजय के वर-से, जय बधू सहित पा सुत को नत चरणों में, हो गया शची का जीवन धन्य .चणों में। दोनों का करके तिलक हमें से फूली खिल चठी रोहिस्पीयुत शिश से गोधूली; अन्त पुर में ले गई अंक में मर के, बोली कर में मुख विनत वधू का वर के—

'मेरे बयन्त की बय तस्मी यह आई इस बैजयन्त ने जाज स्नामिनी पाई, सौभाग्यवती है अमरावती हमारी, हैं सफल स्वर्ग की जाज मृतियाँ सारी।"

हो छठे गीत मंगल के राजमवन में, कर छठे जुत्य हिंचित समूर नन्दन में; नचन विश्व के देख रहे हग खोते जय-पर्व स्वर्ग के झाज स्वप्न से तीते।

द्धर प्रर में जब की प्रथम चवा का वागी, वोती जयन्त से शची स्तेह-कातुरागी; "हम यहाँ विजय के हर्प-पर्व में फूले उस प्रत्रवती का समरण मोद में भूले,

निसने करं हर से प्रथक प्रज्ञ सेनानी, कार्पेत की इसको नय जन्मी कल्याणी"। माँ को नयन्त ने सादर शीप नवाया, तत्त्रण प्रयाण का साज समस्त सजाया।

श्रमिनन्दर्न सबका कर सादर सेनानी जिल्लो को उद्यत हुआ बीर बरदानी गूँजा कुमार का जय जयकार गगन में ये जागे श्रद्धत भाव सभी के मन में। ष्ट्राशीष सहित दे श्रिमनन्दन इन्द्रागी बोली कुमार से प्रेम मरी मधु वागी— "करके गिरिजा से प्रगति निवेदित मेरी, कहना युग युग तक शची तुम्हारी चेरी

प्रति प्रत्रवती त्रिभुवन की पावन नारी, है आज उमा से गौरव की अधिकारी।" बोले सुरेन्द्र "हे बीर! तुम्हारी जय हो! तुम नव संस्कृति के उल्ल्वल सूर्योद्य हो;

जालोक विरव का विक्रम वर्ने तुन्हारे सेनानी हों कुमार त्रिश्चवन के सारे । कर दैवराज की प्रणति निवेदित शिव से कहना जसुरों का त्रास मिट गया दिव से ।"

चढ़ ऐरावत पर ले छुर सेना सारी चल दिये चीर कैलास खोर ध्वल-घारी, हो उठे चमत्कृत वैभव से जीवन के, जनपह खी सुने पथ गिरि, धन, कानन के।

धुन विजय ध्रत्र की पूर्व चरों के मुख से थी परम प्रफुल्लित उमा गर्व को धुल से, स्वागत के हित कैसास धुसन्नित सारा, कर रहा प्रकट उल्लास उत्सवों द्वारा ।

कर विनत प्रत्न को मेंट हुए से फूली, हो बमा स्तेह से गद् गद् सुध बुध मूली, शंकर प्रसन्न थे प्रखत प्रत्न की वच मे, कैलास धन्य था पव-जीवन-समुदय से ।

## सर्ग १६ विजय पर्व

परशुराम के शक्ति बोग का मूर्त्त तन्त्र सेनानी सिद्ध हुआ, पा शोखितश्रर में जय-जस्मी कल्याणी; हुई विजय में शक्ति-साधना परम छतार्थ सुरों की, तारक-बध में हुई कामना पूर्ण अनन्त करें की।

शोखित का प्रतिशोध होगया शोखित से संगर में; असुरों का प्रतिवोध होगया देव—स्या के वर में; वल का दुर्मद चूर्ण होगया शीय—संग के चए में, पूर्ण पाप का कुम्म, होगया सग्न रक्त के रख से।

हुआ पूर्ण परिखाम प्रकृति के अनियन्त्रित पोषण का, प्रायरियत कठोर होगया प्रायों के शोपण का; प्रकट हुई अतिशय घर्षण से जो पावक वन्त्रम में, हुई प्रकातित असुर-मेध के महायह-से रख में।

देव—देह की समिषाओं ने असर अन्नि को पाला, सर-भुनियों के रक्त—हन्य ने की संवर्द्धित ज्वाला; अवलाओं, रिायुओं का कन्द्रम बीच मन्त्र दन आया, असुरों का बलिदान यह ने पूर्णोहृति—सा पाया।

श्रापुरो के धात्याचारों का अन्त हुआ त्रिभुवन में, जले शान्ति के दीप विश्व के प्रति संकान्त सदन में; हुई देव कन्यारों निर्मय निज नन्दन-विचरण में, मुनि-कन्यारों मुक्त सृगी-सी खमय हुई वन-वन में। अन्त हुई सव स्त्पातों की निशा दुरन्त अभागी, धूमिल चितिनों पर त्रिलोक के नई स्थायें जागी; विकसित हुआ, स्पर्श संजीवन पाकर तेज-किरण का, शोणितपुर की रक्तपंक में शतदल नव जीवन का!

टूट टूट कर उल्काओं-से तारक-बन्धु विचारे शोणित-सागर में ऊषा के हूवे क्यों श्रंगारे; जायत जीवन की श्रामा में मिल शाणों के भव से महा-श्रूत्य के नील-निलय में हुये शेव कुछ लय-से

वसुन्धरा के धूनिकणों में बोतित कुछ पथगामी बुचे मानवों श्री मुनियों के चरणों के चिर कामी। कुछ करणा के श्रोस विन्दु वन, संस्रृति के द्रग-दल-से नब-जीवन के राज कमल में चमके मुका फल-से।

काया-करप समान विश्व के देव-विश्वय वन आई, विजक-कीर्ति-सी नव-जीवन की जी त्रिभुवन में छाई। कात्मा के कलस्य गह्नर से उमद उत्स जीवन के स्रसित करने लगे भ्रमन नव संस्रति के उपवन के।

विजय पर्व में ही जीवन का गौरव सवने जाना, निर्मयता का सुक्त तेज या प्रथम वार पहचाना; वे विज्ञास के स्वप्न, भंग सव होते हानोदय में, आत्मा का आजीक प्रकाशित हुआ स्वर्ग की जय में।

आज शची के दिन्य हमों में जगी अपरिचित आगा, अंगों में खिल उठा अचानक किन कुसुमो का गामा! किस गरिमा के सौम्य शील से आज असरह उमारी दीपित हुई, बघू पर होती स्नेह सहित बलिहारी। देखा आज सहस्र हगों से मर्म नित्य बीवन का देवराज ने, तत्व-झान से मिटा कलुष उत्त-मन का, झान, कला, श्री, शिक्त, शील के नैसर्गिक अन्वय में हुआ खर्ग का धर्म प्रमाणित सहसा आज विजय में।

खाज स्वर्ग की युवरानी का मान देख अनजाना, अप्सिरियों ने मोल कता औं यौवन का पहचाना; सेनानी के महा मान में औं जयन्त की जय में देव-कुमारों को नबीन नय विटित हुई विस्मय में ।

जव जयन्त ने सेनानी का सत्य खरूप निहारा, राक्ति, राँखें, जय, परिख्य, पद का विगत हुआ भ्रम सारा, हो जागरित नवीन च्या में जीवन के परिख्य की, करने क्या जयन्त खर्म में प्राख प्रतिष्ठा जय की।

रजनी के व्यन्तिम प्रहरों में नियम शक्ति-साधन का बना नित्य क्रम, रित-खग्नों में भूके चिर बौधन का, जिस में खिलती थी बौधन के राग-रंग की खेला, हुई हान-तप से ब्रालीकित वह सुर्योदय वेला।

नहीं कता थाँवन-विवास का साधन है जीवन में, हुआ आर्थ रहस्य धुरों के उद्घाटित नव सन में; श्रीशिव का आराधन बनता जस्य कवा की नय का, नृत्य बना कम जास्य-समन्वित तायहव की धुव-तय का,

गूँ ज उठी किस नूतन ध्वनि में अप्सिरियों की वीया, किसिरियों के स्वर में पूटी गीता कौन नवीना; जीवन के स्नोतों में उमझा निर्मक नूतन बल-सा, 'खिलता देवों के मानस में चिर कैसास कमल-सा।

होकर सरस पहाबित दूरोते उन्हें नन्दन के फल्प पृत्त जी कल्पलवारों ले उपहार सुमन के उदित हुई नूतन भी सुषमा विकसित कुसुम-उलों में, फला असूत वन चिर जीवन का रस अभिजात फलों में।

नित्य अत्म दुरन्त भोग में लीन अमर यौवन के अवगत हुये अपूर्व मर्भ से सुर सौन्दर्य-स्वान के, भूव-सा पर्यवसान रहा को मू के आकर्षण का, वही स्वर्ग आरम्भ वन रहा श्रेय-सर्ग नृतन का।

श्रवनी पर श्रालोकमयी उस नये स्वर्ग की झाया वनती निर्भय नये कल्प की रूप-गविंगी जाया; जीवन की जंबल सरिता के वे सुकुमार ववूले उसकी रचना के प्रसून वन राग-सुरिंग से फूले।

हुये धर्म के मार्ग प्रकाशित पूत प्रशस्त गमन को. निर्मय म्ह्यि-मुनि चले सत्य की क्रवा के बन्दन को; कर्मों के करटक-मग में भी खिले प्रस्न प्रयाय के, हुये प्रतिष्ठित जीवन-प्रय में नियम चिरन्तन नय के।

रत्यातों से आतंकित को रहते आश्रम बन के, मुक्त मार्ग हो गये उन्ही में सकल मुक्ति-साधन के, अनल कूर्म-से जो अन्तर्मुख विमुख हो चले गति से, पुरुष तीर्य वे वने प्रगतिसय जीवन की परिएति से।

होकर तम से भीत मृद्ध्वत् नयन वन्द्ध कर श्वपने, रहे देखते जो रजनी में श्वगिष्यत भीपण सपने प्रात किरण ने वे विस्मित जन सहसा श्राद जगाये, पलकों में श्वपञ्जली मुक्ति के क्योतिर्लोक बसाये। तमोनिशा में मन्द कुटी की दीपशिखा-सी शिपती, मुनि-कन्यायें मुक्त प्रभा में, खाज उपा-सी दिपतीं, मिणियो-सी जिनको गुद्दी में ऋषि-मुनि रहे श्रिपाये, धनके पुरुष रूप ने बन के ग्रुवि सीमाग्य जगाये।

जिनको धूमिल संच्या के ही किसी श्रामितिक क्या में, मुनि कन्याये जल देती थी आशंकित मी मन में, रहे श्रास्य जल से भी जीवित जो शुचि स्तेह-सहारे, आअम के वे मुरकाये तक हरे हो चठे सारे।

स्नेह्मची सिखियो-सी जिनको वे न विपव में मूली, वे चामम की लितकारों भी मुक्त मोद से फूली। इरते दरते चाते थे जो क्षिपकर मी चाँगन में, वे मुनियों के सुग-शिशु करते निर्मय की इा थन में।

विधिकों के आतंक-जाल से भीत साँक से सीये, लीकों में क्षिप, नीरवता में मानों सृत-से खोये, जाग चठे खग-चृत्व मुक्ति के मन्य प्रसन्न प्रहर में, जीवन का संगीत गा चठे निर्भय नूतन स्वर में।

भय-से विजिद्धित महाशिशिर में महत-कर्ट-सी दीना, तरुकों के किस निष्टत कुंब में चरम ताज-सी तीना, नव वसन्त की मुक्त थपा में मुख कोकिता बोती; अगुत गुर्गों के बाद स्वर्ग की स्वर-निषि सहसा खोती।

धूमिल संज्या में भी उठते धूस-गन्ध आश्रम के, जो बनते थे सदय अलचित असुरों के विक्रम के, यक्र-शिखा के अग्रदूत वे, रग-अंतन, मुद मन के, करते अमेतिलोंक जागरित शस्तंगत जीवन के। जहाँ धर्म का शंखनाद मी वन बाता रणमेरी, मृगछाला को देख टूटते सहसा असुर-अहेरी, प्लुत, गम्भीर, मन्द्र मन्त्रों का वहाँ गूँजता, सर था, संघ्या श्रीर चपा-सा पृष्ठित गैरिक का अम्बर था।

जहाँ भाल का विलक मृत्यु का अविदित आमन्त्रण था, और यझ-उपवीत काल का करठागत वन्यन था। मलय-विलक से बहाँ धर्म का नित अभिनन्दन होता, अभय अर्घ्य से बहाँ सूर्य का विधिवत् बन्दन होता।

जहाँ धर्म का नाम पाप वन शीघ्र मृत्यु में फलता, जहाँ तोलती धर्म प्राण से जीवन की दुर्वलता, जहाँ घीर विल हुये धर्म पर हँसते हॅसते रख मे, मृत्यु जय वन धर्मर हुये विर गौरव पूर्ण मरण ने,

वहाँ घर्म की सहज सुपावन ध्वजा मुक्त फहराती; वीरों का विल्वान वन गया असर विश्व की धाती; घर्म प्राया से, प्राया धर्म से खाख परस्पर पलता, हुई विजय में खाख पराजित जीवन की दुर्वेलता।

जहाँ अधुर का नाम मात्र धुन कायर नर छिप जाते, लाज, मान, धन, कीर्ति भेंट कर केयल माण वचाते, निर्मय भी खच्छन्द वहां पर शिशु भी आज विचरते, ललनाओं के चरण श्रकम्पित धरणी पावन करते।

वही अस्पॅंपरयाये, जो वन्दी राज-भवन में रही अष्टप्ट योग के फल से, संरक्तित जीवन में, मुक्त रूप-श्रामा से श्रपनी क्योतित करती जग को, करती छनि का तीर्य अपरिचित स्वनी के प्रति मग को। नजनाक्यों ने जहाँ जला कर निता हाथ से अपने, सिमध-हज्य-से क्यपिंत उसमें कर जीवन के सपने, स्वयं सती के तुल्य देह की मेंट सहर्ष चढ़ाई, दे सतीत्व पर प्राण धर्म की जग में कीर्ति वहाई;

वहाँ आज वधुओं के कर से अंकित चौक सजीले जया के कमलो-से होते अशु-विन्दु से गीले। सितयों ने की मेंट जहाँ पर करते से क्वालायें उनकी बिल पर वहाँ समर्पित होती जय-मालायें।

कन्या कुल के लाज—सान पर बहाँ गाज—सी गिरतीं, शिशमुख की ज्योत्झा से कुल में काल-घटायें घिरती, जहाँ दुधमुद्दी कन्याओं को काल—सेट कर दुंख से करुगा के खाँसू से धोई मानी शंका मुख से;

षहाँ पार्वती सम कन्यारों अतुत्तित गौरव पाती, एमय कुलो मे दहली—दीपक तुल्य प्रकाश जगाती, चन्द्रानन आकाश—दीप—सा संध्या के प्रहरों में रचता ज्योति—पन्य जीवन के सागर की लहरों में।

जहाँ केसरी—से बीरों ने को केसरिया बाना, माना मानव-धर्म धर्म की धेदी पर बिल जाना, वहाँ अभय स्वच्छन्द विचरते मानव के भृग—छौने, जीवन के भुख पर दानव के बनते कृत्य दिठीने।

जहाँ मृत्यु की नीरवता में कान चौकते मय से, वहाँ निरन्तर कान गूँजते गर्जित 'जय जय जय' से, जहाँ मुमन में काल—कीट—सा रहता शोक समाया, जय—उत्सव का हर्ष—पर्व या वहाँ चतुर्दिक छाया। हुआ प्रनिथ-वन्धन जब दिव से सुविजित शोगितपुर का, पूर हुआ आतंक युगों का सुर-सुनियों के वर का; वरपातों की कान्ति गरजती जहाँ प्रत्य के वन-सी, छाई निर्मय शान्ति असरिडल वन मूमिका सजन की।

विजय-पर्व की निर्मयता में सोई कात्मा जागी, जागृति की ऊषा जीवन के वर्णों से कतुरागी; किले शान्ति के शुभ्र शरद में भावों के शतदल-से, स्फटित हुई जिनमें जीवन की भी अक्षात कात्व से!

नये सर्ग की प्रत्य प्रभाती दन नव खद्य प्रहर में गूँज चठे मधुकर-कवियों के गीत नये नव स्वर में, संगति से छवि के रवि-कर की वर्ण-विभव-भय तूली संच्या और ख्या में रचती नित रंजित गोधूली।

प्रायामथी बत कर युन्दरतम प्रतिमायें पाइन की बनती रूप और सौच्डब में उपमायें तन—मन की; श्रेयमथी वन रही साधना चिर सौन्दर्य—मूजन की बनी रूप-रस मयी कता बी ग्राचि संस्कृति जीवन की।

युग युग के सूते खेंडहर के कितने भाग धामारी धामय शान्ति के स्निग्ध करों से सहसा सोकर जागे। बहाँ स्मालों का विराव ही मंग शून्यता करता, वहाँ सजग जीवन को जगमग पर्व प्राया से भरता।

तारक का संहार बन गया जब जीवन का बर-सा, भय से भीवण भुवन, सुजन के नव स्वप्नो से सरसा। शोखितपुर की जय करमी ने वन जयन्त की रानी, नये स्वर्ग की रची भूमिका मानमयी कल्याणी। स्वर्पों के अभ्वर में कितने शुम संकल्प सुमन—से खिलते आशा की द्वामा में ज्योतित जीवन कण—से, इन्द्र धतुप के वहु वर्णों में संज्याओं में रग-की, जीवन के मरु में मरीचिका वन मनहर मन-सुग की।

नयन-निशा में फल्य-कुमुस-की विवती बहु फुलवारी, प्रवय पूर्यिमा में प्रायों की जगती शुनि चित्रयारी, चठता जीवन-ज्यार हृदय के चहु लित सागर में, जागृति का संगीत गूँजता बहरों के पहुत स्वर में।

श्रम्बर के इस स्वध्न-स्वर्ग की मनोमोहिनी माया होती श्रवनी पर प्रतिविन्नित बन ज्योतिर्मेग झाया। बहु कामना-श्रमुम-से ज्योतित तारे श्रम्बरतल के खिलते सौरम मय प्रसून बन बरती के श्रंचल के।

भय के कर्दम में कृमियों-सी कितनी दुर्वलतीये सर-जीवन में बढ़ी, प्राया की वन कर सुदु ममतायें, दीप्त अभय के प्रसार तेज में भस्म हुई वे खारी। मानवता ने पूर्या निरामय आस्मा प्रथम निहारी।

कान्य, कला, संगीठ, धर्म का लेकर सम्बल मनं में, निर्मयता की शक्ति अमित ले निज निर्नेन्य चरण में, जीवन के कैलास कूट के प्रण्य तीर्य के मग में, करसाही नर निकल पड़े भर नहें स्कूर्ति रग रग में।

खँबहर पूर्ण हुये बीवन से स्वस्थ घरा के जयासी, हूर हुये नृतन मानों से द्वीम नरों के मन से, अधुरों का विद्वोप मिट गया घर से शान्त नरों के, निर्भयता में असख हुये मन मतुनों औं धमरो के! देवे प्रकृति के विवश भार से, श्रास श्रानिर्वच सहते, श्रात्मयोग-कामी मानव भी जल-से नीचे वहते, शक्ति-विजय बन गई श्रर्गला प्रकृत श्रधोमुख गति की, श्रमय भूमिका है श्रात्मा के साधन की परिण्यति की!

भय के दीर्घ ताप से शोपित हुये स्रोत जीवन कें। हुये स्वार्थ से आवित, पंकित, शियित स्नेह-सन मन कें। सहज प्रवाहित हुये शान्ति के स्नोत अपूर्व अमय में, स्वच्छ नवीन प्रगति में गूँजे गीत नवीन उदय में।

प्रत्य प्रकृति के हुद्द पीठ पर, शुचि संस्कार प्रकृति का वना सफल जारम्भ मनुन की नव अध्यास्म प्रगति का। आत्म-साधना के प्रतिबन्धक असुरों को संगर में, निर्जित कर बढ़ चले. देव-नर निर्मय योग-स्नगर में।

श्रानाचार की आशंका से आवंकित झुल्र-नारी रही कल्पनाओं से भय की कुव्छित सदा विचारी, पूर्व अभय की प्रथम चपा के स्वर्गिक मुक्त पवन से खिलते सौरम का प्रसार कर उसके माव सुमन-से।

जिनको सातायें करती थी कसी न अलग हृद्य से खिल न सके जो दवे कुसुम-से आतंकों के सथ से, कर स्वच्छन्द विहार, खेल वे खग-से ग्रुक पवन में, पाते पूर्ण विकास चतुर्दिक अनियन्त्रित जीवन में।

श्राहम्बर के इन्द्रमनुप से सिक्कत वर्षा-घन-सा रहा सदा, श्रम्यात्म स्वच्छ वह सिकता मुक्त गगन-सा; जिसके क्योतिर्दीप वने ये कुछ खद्योत विचारे, करते उसमें दिव्य धारती ध्रगणित रवि, शरिा, तारे। छाई थी सर्वेत्र शान्ति श्री निर्मयता त्रिभुवन में, नई चेतना में निलीन ये समी मवीन सृजन में, प्रराचीन का भी विधान सब करते श्रमिनव छवि से, स्वर्ग श्रीर भूतल के वासी विदित हुये सब कवि—से।

खिले फल्पना के प्रसून नव फिर उजड़े मन्दन में, मर्भ भावना का मधु सौरम वनता प्राया पवन में, शक्ति-क्वान-सौन्दर्थ-योग से खबनी के अधिवासी, बना रहे थे देवों को भी भूतल का अभिलाणी।

श्रमय श्रीर श्रानन्द पर्व में खेद भूत का खोया, नई कल्पनाओं ने मन में सन्य मिष्ट्य सँजोगाः वर्तमान में सभी निरत थे निर्माणों में अपने, . जीवन में परितार्थ कर रहे सन के सुन्दर सपने।

वन-उपवन में बालक निर्मय की स्वच्छन्द विवरतें, कन्याकों के शील-मान ये गृह गौरव से भरते, भूल भूत के कानय अभय में पूर्ण प्रतिष्ठित नारी, करती सुपमा-शील-स्वेह से धन्य घरित्री सारी!

तारक का संहार भयंकर शोखितपुर के रख में, ज्ञान-शक्ति-वत की कृतार्थता मान, समाहित मन में, हर्ष, गर्व की निर्मयता में देव और तर फूले, विजय-दर्प में सब तारक के तनयों को भी भूते।

थे श्रजेय पर हुये पराबित सेनानी के श्रागे, लेकर श्रपने प्रामा पिता को छोड़, युद्ध से मागे, केवल वस का दर्भ जिन्होंने था जीवन में जाना, विवश प्रतायन का दुर्गम पथ, प्रथम वार पहचाना। होता है वल पूर्ण श्रन्म ही यद्यपि सर्दा श्रनय में, दिच्य दृष्टि मिल जाती उसको पर प्राणो के सय में, वल-सी ही श्रजेय वन जाती दनुजों की दुर्वलता, श्रम्धरों का श्राचार सदा ही नर-देशों को जलता।

देवों के उदार हग-पथ से दूर, दूर संगर से, शोखितपुर से, दूर नरों के पक्षी, आम, नगर से, तारक के सुत छिपे न जाने किस अज्ञात निलय में, किया न उनका ध्यान सुरों ने होकर मग्न विजय में।

छोड़ भूमि के प्रान्त एक ने सरिए शिखर की पाती, कर अविराम प्रयत्न शीर्ष पर पहुँचा विद्युन्माती। बीर पराजित भी, दुर्गंभ पथ अन्त पार कर बत्त से, करने लगा अखएड कठिन तप तन्मय अन्तस्तत्व से।

तारकास ने सुगम जानकर समुद बह्या की बाटी, सहज अधोगति रग-जीवन की है निसर्ग परिपाटी; किस पाताल लोक के अविदित गहन गर्भ के प्रर में, पाकर शरणा हुआ रत तप में, को हद निष्ठा दर में।

पर कीमल कमलाच बीर को असमंत्रस के चया मे, शिखर और पाताल समय की हिमा रही सुदु मन में, साइस कर कान्तार गहन के विजन लोक में आया, कठिन तपस्या में कोमल तन औ मन पूर्ण लगाया।

होता श्रमुर प्रकृति का सेवक सोगी और विलासी, तन-मन उसका श्रार्थ-काम का सदा मुक्त अभ्यासी; श्रापद, युद्ध, इष्ट-साधन में तेपोलीन हो त्यागी, वन जाता पर वह मुनियों से वहकर यती विरागी। प्राण, भोग, ऐश्वर्ध मात्र हैं श्रास्तिल श्रिमीष्ट श्रमुर के, इनमें ही श्रान्यत है उसके काम प्रकृति-रत उर के; सकल शिक्त्यों सिद्धि-सर्राण हैं बस इनके साधन की तम की, मन की मिशुन प्रेरणा बनती विधि जीवन की।

पलकर अक्कित-भोग पर उसका प्राकृत वल है बढ़ता, हो ऐश्वर्य प्रचरड तेज से उसका रिव-सा चढ़ता; अनवरोध ऐश्वर्य दान कर, देवों की दुर्वलता, देवी विजय दर्प, जिसमें है अनय निरन्तर पलता।

प्राण एक ऐरवर्ष भोग का प्रिय आधार अकेला, होती बस संज्या दानव की प्राण-हानि की बेला; तजकर सब ऐथर्य-भोग वह प्राणों के संकट में, लेता पहले शरण त्राण-हित अन्धकार के पट में।

होती है जब शान्ति छुप्ति की ज्याप्त समस्त दिशा में, करता है तब वह कठोर तप जित निर्धिन्न निशा में, भोग और ऐश्वर्य-प्राप्ति ही इष्ट असुर के रहते, इनके ही हित घोर तपस्त्री वन के संकट सहते।

नहीं प्रकृत ऐरावर्थ-भोग भी श्वनायास ही मिलते, नहीं प्रकृति-फल क्योम-क्रुग्रुम-से मात्र काम से खिलते, होते हैं ऐरवर्थ प्रकृति के सचित विधिवत् क्रम सें, भोग फलित होता है दुर्लंग फल-सा जीवन-अस से।

होते हैं बर्बाप स्वभाव से अपुर अन्तत. योगी, पर ऐश्वर्य-साधना में वे वन वाते तपयोगी; योगी के ही तुल्य ज्यान-तप करते त्रिय साधन में, सहते कितने क्लोश अधिचलित तपोलीन तन-मन में। श्रात्मा का प्रकाश होता फल श्रात्मयोग-साघन का, होता जिससे मुक्त स्नेह का स्नोत लोक-जीवन का, स्नेह-दीप वन कर जीवन में साधु ज्योति विखराता, उसका श्रत्म कलुए भी हम का श्रंजन शुभ वन जाता।

किन्तु असुर के प्रकृति-योग का फल अपने हित् होता, तप के फल से अहंकार ही उसका बर्द्धित होता, बनता है ऐश्वर्य योग का साधन केवल उसका, होता जग के लिये ताप ही तपोयोग—फल उसका।

अतः सांधु का आत्म योग है मंगल वर बगती का, सदा लोक-कल्याया-कर्म ही वनता धर्म कृती का; आत्मा का प्रकाश करता है पन्य प्रशस्त बनों का, उसका स्तेह-प्रदीप जगाता दीप अनेक मनों का।

किन्तु अधुर का प्रकृति-योग है शाप धरा का बनता, उसका वह ऐसर्थ-योग ही पाप धरा का वनता; अनानार वन अहंकार के इन्द्रायण वह फलते, चलते दानव--धरण धरा पर कितने कुमुम कुवलते।

किन्तु प्रकृति तो प्रकृति-योग से ही नित शीखित होती, भोगी के ही तिये रमण के वहु उपकरण सेंजोती। बना मोग को ही बिय, उसको यदिष श्चन्त में छलती, रक्त-बीज से प्रकृति-योग की पर परस्परा चलती।

प्राष्ट्रत तप ही सर्ग-सरिए में विजय-सन्त्र वन जाता, प्रकृति-योग से ही असुरों के होता तुष्ट विधाता; हो प्रसन्न तप से ससुद्धि का उन्हें मुक्क वर देता, आत्मयोग से वही ऋदि की शक्ति सहन हर लेता। सर्ग-नियम से ही धाता के असुर फूलते फलते, प्रकृति—ऋदि से ही समृद्ध हो अखिल विश्व को छलते; आत्मा का अमृतत्व प्रकृति की नहीं ऋदि में पाते, शासन औं ऐश्वर्य युगों तक पर उन पर बिल जाते।

केवल आत्म-योग वन जाता सुबनों की दुर्वलता, इस दुर्वलता में असुरों का इष्ट अलज्ञित पलता; भूल प्रकृति को आत्मयोग रत सुर-नर भुनि वेचारे, प्रकृति योग में रत असुरों से कितनी बार न हारे।

पाकर एक बार जीवन में अविदित दुर्लम जय को, भूले देव समस्त भूत के त्रास, नाश, औ मय को। एक बार निश्चिन्त अभय में होकर मानव मोले, स्वस्थ धुये, चिर-सन्तापों के भोकर करुण फफोले।

श्रत्याचारों-सा श्रतीत के मानी का मय भूता, वर्तमान का नन्दन उनका फिर वसन्त में फूता, सौरम श्री संगीत उसी का वनकर मोहन माथा सीमा श्री लिश्राम-श्रितिज वन दर्शन-पथ में छाया।

हुये देव रत प्रम. शान्ति के नूतम स्वर्ग-सुजन में, खिलने क्षे नये भावों के कल्प-कुग्रुम नन्दन में; शान्ति-पूर्ण नव-निर्माणों से धरा नवीन नरों की स्पर्ण करने खगीं स्वर्ग की रचना से खमरों की ।

शैल शिखर, कान्तार, अरल की उस दुर्गम घाटी में तारक के धुत बगे स्रोबने बीवन की माटी में स्वर्ण, रजत, आयस औ पारस कठिन साधना द्वारा शोग सिद्धि के हेतु त्यागकर सुख, अय, विस्मय सारा। तारक एनों का कठोर तप देख असन्न विधाता हुये, न जग में प्रकृति-योग का तप भी निष्फक्ष जाता, हो प्रसन्न नहाा ने उनको दिया बचन प्रिय वर का बोले "हों खनध्य, हमको हो पद नित प्राप्त खमर का।"

त्रहा नोले "नही द्यमरता प्राप्य सर्ग के कम में, नही द्यमरता-कामी रहते प्रकृति-योग के श्रम में; माँगो तुम वर और दूसरा; तप हो सफल तुम्हारा, प्राकृत फल ही मिल सकता है प्रकृति-योग के द्वारा।"

"यदि अमरत्व नहीं सम्भव है प्रकृति-योग के हारा, एक सहस्र वर्ष तक जीवन तो श्रृव रहे हमारा, तीन प्ररों में समारूढ़ हो, हम तीनों त्रिसुवन में वत, वैभव, धन, धर्म, भोग से हों प्रसिद्ध शासन में।"

"एवमस्तु" कह कर ब्रह्मा ने सब को तीन पुरों की, निर्मिति की खाझा दे, पूरी इच्छा की खप्तरों की, स्वर्ण, रजत खी खायस के पुर तीन महा त्रिप्तवन में धाता के निदेश से दानव तन्मय हुखा स्वतन में।

श्चन्तरिक् में एक रखतपुर उसने प्रथम बनाया, राका का श्वालोक मूर्त हो मानों नम में झाया, बना सौम्य कमलाक बीर को शासक राजतपुर का किया बन्धुत्र्यों ने निज उच्चल स्नेह प्रमाणित उर का।

भूमिलोक में श्राद्वितीय प्रर फिर द्वितीय श्रायम का, रचा, मूर्च हो श्राया मानों भूपर नम पावम का, युगल वन्धुश्रों के श्रानुनय से उसका विगुन्मानी, शासक बना श्रपृष्ठं हुएं से पूर्ण पराजनशाड़ी। रवा छन्त में कंवन का प्रर दिव में मय दानव ने, जैसा देखा नहीं कदाचित् देव छीर मानव ने; युगल वन्धुओं की अनुमति से तारकाच गुगशाली दसका शासक वना महस्मकर वैमवपूर्ण प्रगाली ।

एक दूसरे की सम्मति से तीनो प्रत्र असुर के शासन बनकर तीन लोक में निर्मित भव्य त्रिपुर के, होकर लीन असएड, दर्भ से टप्त, सौख्य-शासन में, हुये प्रतिष्ठित वल वैमन मे प्रन अखिल त्रिप्रुवन में।

चित ज्योम-सा घेर थरा को दद धायसपुर झाया. धान्तरिच में राजत-पुर की फैली क्योस्ना-माया, खिला हैम-पुर सुन्दर दिव में स्वर्गिक स्वर्ण कमल-सा, फैला उसका विभव विश्व में मधुर दिञ्च परिमल-सा।

बने क्रमेद्य कोट तीनों के स्वर्ण, रजत, आयस के, एनके भेदन, अंग, नाश ये नही किसी के बस के, आयुर-युतों की भय-प्रसूत भी प्रबल धर्म की निष्ठा, बसी विधाता के वर से थी उनकी प्रबल प्रतिष्ठा।

श्रायस प्रर का लौह कोट था बना भूमि की कारा, विद्युत्माली का शासन था अचल खड्ग के द्वारा, नहीं किसी का साहस होता ऊपर नयत एठाये रहते सब अस-सेवा में रत अपने शीश भुकाये।

गुभ्र रजतपुर की राका थी रंग का रंजन करती, श्रत्य कलंक-कालिया भी थी रंग में खंजन सरती, हिम-सा स्टब्स्ल झान हृद्य में भरता था शीवलता, क्रास-रिम का स्त्र-जाल था सब शकायें छलता! कांचनपुर कमनीय सभी के वन जीवन का सपना, किस मधुमाया से लगता था सवको केवल श्रपना। इसकी हेमिल प्रभा सभी की दृष्टि चमत्कृत करती, चिर श्र-प्राप्य की प्रीति सभी में श्रद्भमुत ममता भरती।

वल ही रहा मूल दानव का रिचत आयसपुर में, नहीं ज्ञान के फूल और कल लग सकते अंकुर में, आत्मा के रस से पोषित हो, कल्प वृत्त में मन के जीवन की धरती में खिलते फल-मसून साधन के!

वत में ही आरूढ़ .मूमि पर अप्रत विख्नमाती बना घरा का पातक शासक वत की विक्रमशाती. ईरवर का प्रतिनिधि वन भू पर भय से पूबित होता, धर्म-कता को स्वर में गौरव कृतित होता।

कह क्षमिष्ठ कमलाच चीर को लघु अभिजात प्रख्य में अन्तरिच का रजत-ज्ञानपुर दिया दुर्ग-सा भय में, कुहरे के नीहार-जोक-सा अन्तरिच में छाया, बना बरा का अवगुयठन औं अपनी मोहन माया।

तारकाच मध्यस्य छुरात ने कांचनपुर का सपना,
- वना लिया सहजाविकार निज ऊर्ध्वलोक में अपना।
छस सौरम के स्वर्ण-कमल पर लक्ष्मी छवि से खिलती
जो त्रिलोक में अलम, वस्तु वह वहाँ सहन ही मिलती।

इस प्रकार बल, ज्ञान, विभव में समारुद वे पुर थे, श्रपनी ही विभूति से अलकित तीनों के लघु वर थे; तीनों में श्रामासित होती त्रिगुरा प्रकृति की माया, भेदों का उत्कर्प प्रलय का श्रामन्त्रण वन श्राया।

## सर्ग २० राजतपुर वर्णन

घोर युद्ध में बीर पिता का सुन नृशंस संहार, और दिगन्तों में देनों का सुन कर बय बय कार, भय कनिष्ठ कमलाच बीर के उर में चठा प्रकार, घाँखों में घाँसू वन खाया उसका द्रवित दुलार।

संख्या के धूमिल दिगन्त-सा उसके चारों श्रीर दग-पथ का अवरोध सहज वन घिर आया तम घोर, होकर मानों मूर्च वही या बना सघन कान्तार, कमल नयन से जीवन का पथ उसमें रहा निहार।

चितिज-बक्र-सा करुगा-मीलित रंग में ज्योतिष्मान भलक भलक स्टता या तमं में अन्तर्हित भी ज्ञान, उसकी ही खबोत त्रमा में जीवन का सदु मर्म, आमासित होता अन्तर में बनकर बूतन धर्म।

किंचित् विगतित होता तम-सा उसका वह गुरु शोक, अम्र विन्दु-से टग में दीपित होते करणा-लोक, अन्तरिक के बारि-विन्दु-से निराधार औं दीन तम में औं अवनी में होते ओस-विन्दु-से लीन।

माता, पिता, बन्धु, स्वजनों का संचित पूर्व दुलार चमड़ा अन्तर में सहसा बन करुखामय ख्द्गारः हुआ शुक्रन्सा खदित हगों की द्वामा में खुतिमान, कामदूत बन लाया जग में जो आलोक-विद्वान,

हो गुरु तप से दीप्त और पा बयाकाम विस्तार सूर्योद्य वत लगा विस्व में करने प्रभा-असारः स्समें ही विद्युन्माली ने पाया पैक्क तेज. तारकाक ने कमल-रेणु सा पाया स्वर्ण सहेजः जीवन में श्रवलोक ज्ञान का प्रथम अपूर्व प्रभात, खिले सहज कमलाज वीर के नयनों के जल-जात; विगलित हुआ सघन कानच के तम-सा मन का शोक, चतरे छित्रों से श्रवनी पर कितने क्योतिं लोक!

दूर हुआ घन अन्धकार-सा मन का विपत विषाद, यन की आया में भी खिलता मन में क्योति-प्रसादः श्वासों में हो उठी प्रवाहित खच्छ सुगन्ध समीर, अन्तर्नाद सहरा कानन में गूँब उठे बानीर।

ष्ट्रच-कोटरों के नीड़ों में आमा से निर्मीत ज्योतिपर्व में विहग गा चठे पुरुष जागरण-गीत; जवा के अर्चन-से सुन्दर खर-विभूति-से गान ज्वनित हुथे मुति में जीवन के वन संगीत महान।

दिशि-दल में अविचल बन्दी-से तम के अगियत एंब गुंबित करते अमर-दलों-से कमलों के बन-कुंज, ज्योति किरण आई ऊषा में बन विमुक्ति-वरदान-ज्ये पदन में तम-भुंगों के सहसा जाग्रत गान।

जगे उपा के स्तर्ण-चितिन की वेदी पर बहु होम, कर्म्य-शिखा से पन्थ स्तर्ग का रचते क्योतिष्टोम, श्रिपत हुये हन्य-से उन मे तम के सब नचत्र, सुता सर्गके आदि पर्व-सा नये कल्प का सत्र।

वना अकल्प्य पुराय जीवन का मरुवल तुल्य अपूर्व हुआ कुतार्थ बदय की उठवल आशा से ही पूर्वः हुआ चतुर्मुख ज्योति-राज्द का चारों और प्रसार तमः--पूर्या नीरव कानन में खुले ज्योति-स्वर-द्वार। कानन की निस्पन्त शान्ति में नगा नया संसार, भन्त्रपृत हो हुये प्रवर्तित जीवन के ज्यापार; श्रेय-पूर्ण कर्मों में श्रन्वित या अपूर्व श्रानन्द सम पद-गति-स्वर से संगत ये जीवन के सब छन्द।

श्रेय-शान्ति के दिव्य वर्म से मानों तारक-पुत्र करता तर्पण प्रेत पिता का मुक्ति-निमित्त श्रमुत्र, करुणा और मीति में बायत श्रास-तत्व का बोध, अत्याचारों का पितरों के बना पुष्य परिशोध।

ध्यस्य शान्ति के मुक्त ज्ञान पर हुआ प्रतिष्ठित वर्म, मंगल के खानन्य पर्व ये जीवन के सब कर्म; यही सत्व का प्रकृत स्वर्ग था धन्त्ररिष-आरुष, जीवन के रहस्य उद्वाटित जिसमें हुये निगृह।

तप के बख से धर्म-स्वर्ग का वन पृजित अधिराज जगा बीर कमलाज विरचने अद्धा-शील समाज, जिसमें धर्म-हान जीवन के वन कर अर्थ समस्त, करते थे विश्वास-तीर्थ का दुर्गम पन्य प्रशस्त ।

पर्वत के निर्मत निर्मार-से करते जीवन दान, देते जीवों को करुणा से पावन चल्ल्यल झान, जीवन, जामित, स्नेह, धर्म,नय, कर्म-झान की मूर्ति सूर्य तुल्य आचार्य लोक की बनते जीवन-स्पूर्ति।

हुआ सहस्रकरों से क्योतित उनका झान उदार, बना प्रकृति से विकृत बनों का वह पुनीत संस्कार, शक्ति और श्री को अन्तर्हित कर वह केवल झान, वना नवीन शान्ति-संस्कृति का अदुस्तर श्रेय-विधान। च्योतिपूर सी सरिताओं में कर नित पावन स्नान, करते थे मुनि निर्भय तट पर आत्मा का ध्रुव ध्यान, प्रएय आश्रमों में होते थे तत्वों के आख्यान, तत्यज्ञान को रसमय करते मन्ति-प्रेम के गान ।

अभय शान्ति में आशंकाये दूर हुई सब दीन, भीतराग होकर सब ऋषि मुनि हुये योग में लीन। धन्य आश्रमो में जीवन की खिली विभूति महान, वे जीवन-सागर के तट के दीप वने बुतिमान !

बनी होम की पावन रज ही अनुपम निश्व-विभूति, उदित हुई अविचल समाधि में अन्तर्तम अनुभूति, बीतराग में खिला अपरिमित आत्मा का अनुपान, अन्तरिच के सकरपों में जमे धरा के भाग।

मुनियों के चरणों की रज से अपने चन्नत भाज पावन कर होते कृतार्थ में तेजस्वी भूपाज; मुनियों का मंगल-निदेश था शासन की भूव नीति, राजाओं का धर्म ज्ञान से बना प्रजा की प्रीति।

अन्तिहित कर अर्थ-काम की बना जान ही मोत, हुये धर्म में ही जीवन के अवित उप्ट अपरोज्ञ अद्धा औं विश्वास लोक के बन पथ के हरा-श्रीप, लगे दिखाने सब जीवन के तदय अत्तर्य मगीप।

करणा के संदिग्ध पतों में श्रमुर इत्र का मोह दना सरल मानय का श्रीविदेत शिष दीवन में होते, त्याग शक्ति-श्री को जीवन की केवल पायन शान, संस्कृति का श्राघार-मृत भी वनता ब्रिकृति-विधान। वही अर्थ श्री काम धर्म में जिनका विहित विराग, बने धर्म-गुरु श्री देवों के श्रतिरंजित श्रतुराग; सत्ता, शासन, शक्ति (ज्ञान से पावे जो विश्वास) ज्ञान-धर्म को दुर्वज्ञता में सहज वनावे दास।

धर्म, ज्ञान, नय की संरचक वनी नृपो की शक्ति। बनी ज्ञानियो पर अनुकम्पा उनकी पालक अक्ति। मुनियों का सन्तोष-गर्व या बना मात्र बहुमान, बना ज्ञान की दुर्वेजता का प्रश्रय मृत प्रमाय ।

झान शक्ति को त्याग वन गया स्वय दिन्य भी दीन, पूजित भी वह हुआ शक्ति के स्तस्भों के आधीन, शस्त्र छोड़ कर दीन अहं का वना शाप उपचार, आत्मा का विजोम कोच में हुआ सहज साकार।

हुवैत सन. का विवश तन्त्र है सदा बचन का कोध, शाप हुट्य धात्मा की चित का है त्राकृत प्रतिशोध; सक्तों के उत्पर ही बनता वह ध्यमोध श्रमिचार, दुष्ट खनाबारी का उससे हुआ कभी प्रतिकार !

भुनियों के आजम में होते जब धनर्थ करपात, करते यज्ञ धर्म में जब जब वाधारें द्नुजात, राजसमा में करते थे मुनि जाकर आर्त्त धकार, वनी शक्ति की शरण झान की रक्ता का उपचार।

देख ज्ञान की सहच दीनता हुआ शक्ति को ज्ञान, यस को बनकर कवच ज्ञान का हुआ दर्ग असिमान, रचित बन कर ज्ञान शक्ति का बना स्वयं ही दास, आत्मा में विश्वास बन गया आत्मा का उपहास। वना शिक के सामन्तों को मुनियों का सत्कार दर्भ गर्न का श्रतंकार-सा मुन्दर शिष्टाचार, दीनों का सन्तोप वन गया रिकृत दुर्वत ज्ञान, मोल त्याग श्री तप का बनता केवल मिथ्या मान।

धर्म, ज्ञान, तप, त्याग खादि का गौरत औ सत्कार, देख शक्ति के सामन्तों के द्वारा अधिक उदार, हुआ क्यों को भी उनके प्रति जायत कुछ सम्मान, हुई क्यों की मक्ति शीव्र ही प्रकटित वनकर दात।

घरती के कुनेर मुनियों के श्री चरणों की धूल, मस्तक पर घारण करते ये निज विमूतियों मूल अस से संचित श्रीमानो के कोष धर्म के हेतु बन जाते ये अनायास ही प्रस्थ-स्वर्ग के सेतु !

जो अनर्थ का मूल सर्वथा बही अकिंचन अर्थ, वान-ज्यान से धर्म-झान के क्रय में हुआ समर्थ, दिखा विभव के राजमार्ग का सुन्दर स्वर्णिस हार, किया धर्म औं झान उसव में माथा का संवार।

हुई झान की रिष्ट चमत्कृत देख विमूति छपार, हुआ अकिंचन धर्म देखकर अर्थ-प्रभा-विस्तार, धर्म, झान, तप समी अर्थ के सम्मुख मोली लोल, विके रान की गुरु महिमा के हाथ स्वयं अनमोल ।

श्रमित श्रमधों से श्रावित श्रो संचित सुन्दर हुन्य, श्राया वनकर धर्म यह का श्रुचि संदीपन हुन्य, बही धर्म की दीन कुटी के तीर श्रायं की धार, बहा ले गई कमा कमा करके सकल धर्म का सार। किये रत्न, मिंगु श्री सुवर्ण से धर्म पीठ निर्माण, स्थापित वनमें किये गर्व से पत्थर के भगवान, स्वयं धर्म की वैभवशाली वनकर स्वर्ण समाधि, धर्म पीठ बन गये लोक के जीवन की चिर व्याधि।

जीयन के रस-प्राण ज्ञान श्री धर्स बने ज्यापार, भारमा का जालोक बना या तन मन का श्रृंगार, अन्तर्हित हो उपकरणों में गई आरम अनुमूति, मन को करने लगे विमोहित ये पेस्वर्य-विभृति ।

षने दुर्ग-से धर्म पीठ पा राजयोग की शकि, बनी राज सेवा की प्रति-कृति परमेश्वर की शकि, स्वर्ग और रत्नों से सब्जित हुई नृपति-सी भृतिं, जड़ प्रतिमा करती सकों के सब अभाव की पूर्ति।

बने शांकि के सामन्तों के हेतु, न्वय भगवान भक्त जनों को पूर्ण दास्य के शिचक मौन महान, मन्दिर का वैभव प्रसाद औं ईरनर का शृगार, श्रीमानों के यहा, समृद्धि का बना मैंन ज्यापार।

नहीं धर्म के इन दुर्गों में रहा धर्म स्वच्छन्छ, हार अनेक नियम से खुलते अथवा होते बन्द, हारों पर एकत्र नियम से भक्तों के दल मृह, प्रमुखों की महिमा-मर्यादा फरते छर-में अवस्त् ।

जिन्हें धर्म औ ज्ञान छोड़कर थी सबमें अनुरिक्त, वैभव और शक्ति का जिनकी थी निजास बस मिक्त, काम-भक्त सामन्त, अर्थ के आराधक श्रीमान, ईश्वर की जीवन-चर्या का करते नियम विधान ।

श्रीमानों श्री सामन्तों के क्रीतदास चिर हीन, पूजा का श्रिषकार प्राप्त कर वन श्राचार्य प्रवीण, करते थे उनकी ही श्रची मानों प्रसु के व्याब, प्रसु का सन्त्री मान पूजता उनको सरस समाज !

धन्त.पुर की खलनाओं के सहरा स्वयं मगवान, विश्व होकर भी निभृत कल में रहते धन्तर्थान, मकों को थी सभ्य कथंचित दुर्तम भाँकी मात्र, सह सकते थे नहीं मनुज की छाया प्रभु के गात्र।

श्रीमानों श्री सामन्तों के तुल्य समस्त सुपास, पूर्ण-काम ईरवर के बनते चिर नियमित श्रम्यास, हारों श्रीर पटों से रहते जन नयनों से हूर, हीनों की प्रकार की सीमा थे कुपडल केयूर!

करते हैं अतिमेष बिरव का पालन जो दिन रात, चटते थे भंगलनादन से नृपति तुल्य वे प्रात, जिनकी आत्मा की निभूति का अखिल विश्व विस्तार होता चनके जब विश्वह का रत्नों से श्वारा

श्रांतिल विश्व की श्रीविभूति है जिनका दृष्टि प्रसार, उनका ही नैवेदा जनों का बनता मौस्निक स्वाट, कृषा कृषा में जिनकी विभूति का विस्तर रहा श्रालोक, उनके ही दुर्जम दर्शन से होता हर्षित लोक ।

अगु अगु में हो रहे संचरित जिनके किया फलाप, जो रिव में तप रहे विश्व का हरने को सन्ताप, छत्र अमर युत सिंहासन पर वे ही जीलाधाम, जह जीवन की वन विख्याना करते नित विधान। į

शान्त निरव की सुख निद्रा के वन मीपण सन्ताप निशाचरों के तुल्य विचरते जग के जात्रत पाप, तव मन्दिर के द्वार बन्द कर सुख से चिन्ता हीन करते नित भगवान शयन, हो परम शान्ति में लीन!

हरते हैं जो सार घरा का ले सब सें अवतार, वने वही भगवान लोक का स्तर्य सनातन भार, है अभीष्ट अवनी पर जिनका पालक प्रतिनिधि सूप, वने स्वयं अगवान उसी की प्रतिकृति के अनुरूप।

शिक्ति विसव के आहम्बर में विसय हो गया धर्म, हुए प्रकृति के पोषण में रत माया-सब शुम कर्म, भक्त और अगवान सोक को करते सिस कर आन्त, हुचा धर्म की छाया में ही विश्व पाप से कान्त।

श्रक्तिल कामनाओं के फल की देकर मिण्या आश, धर्म-धुरन्धर थे लोगों के हेतु दिरचते पारा, दीनों के साधन समेट कर स्वयं अधर्मी मक, हेरवर की खाया में रहते भोगों में आसक!

नित्य निवेदित कर श्रमाथ निज जड़ मगवान समीप, स्वाति-श्रमुग्रह हेतु दीन जन सेते जीवन-सीप, श्राशा की मरीचिका रचती सदा मञ्य युख शान्ति; स्वयं श्रान्त हो बना लोक की धर्म श्रनगंत श्रान्ति।

शंखनाद औ भंटाओं की प्रतिष्वनि का रव घोर फैल मन्दिरों से दिगन्त में मू के चारों छोए करते सगा विघर मकों के औ ईरवर के कान, इता उसमें पीड़ित उर का दुर्वस स्वर-सन्यान। मन्दिर के श्रनन्त दीपो का दिन्य दीप्त श्रालोक, चकाचौध कर दृष्टि विश्व की सरता तस से लोक; श्रमित श्रारती की श्रासा में स्तेह-दीप की दीन मन्द किरण प्रतिभा-विहीन हो सहसा हुई विलीन।

दिन्य आरती की आभा से अन्ध स्वयं भगवान दीनों के करुणामय मुख का कह कर पाये ध्यान, चकार्चींध से चिकत विश्व के मक्त जनो की दृष्टि। देख सकी कव अन्धदार में बीन पाप की सृष्टि।

भजन और कीर्तन में भूले सकक प्रपंच विसार सुन पाये कर सक दीन की करुणामधी पुकार। जिह्ना से कर जड़ ईश्वर का धन्ध छहिन्श पाठ चेतन जन भी जड़ साधन से हुए विक्र'ठित काठ।

पूर्लों की मालाओं से हो पूजित जब भगवान रहे समभते अखिल विश्व को प्रव्यों का ख्यान, जान सके वे कब जगती में कितने बेर-वबूल वेध रहे मानव के डर में सन्तत तीले शुला

रोस पाट की सस्रण मनोहर कोमल भूपा धार हेम-रत्त-श्रामरणों से कर जड़ तन का शृंगार, जान सके सगवान कभी क्या धरती पर कंगाल तंगे तन पर मेल काटते कितने दुर्भर काल।

सक खौर अगवान सदा ही रहे छुरिय से खन्ध, कमी जान पाये दीनों के गृह-नरको की गन्ध, उन नरको की सीमा तक कब वे चन्दन खौ धूप पहुँच सके, कब जो गन्ध से वे पुरीप के स्तूप । चंद्रता जब सगवान चरण पर नित्य अपरिमित मोग, मधुर प्रसाद पूर्ण करता था जब मक्तों का थोग, देते जड़ मगवान जनों को जब रस पूर्ण प्रसाद, करती जब जिह्वा नागों का केवल जड़ अनुवाद;

तब प्रसाद के मधुर रसों में भक्त और मगवान, जान सके क्या, इसी रसा के अंचल में अनजान, कितने दीन हीन जन अविरत अस से निशिदिन चूर्य, रूखे सूखे से पारण कर करते जीवन पूर्य।

जब सहस्र नामों से बंदित होते करुणाधास, कितने दीन दुखी जगती में चिर खहात अनाम, तरस दया के दो लघु कृष को जीवन-साधन-हीन, कूर काल के खम्ब गर्भ में होते विवश विलीन।

रूप आरती के दीपक पर मोहित मक्त पतंग, ईरवर की झाया में करते पीपित निभुस अनंग, भक्त और अगवान सभी को देकर रूप प्रसाट, करती कामिनियाँ रहस्य से रैंनित मायावाद।

फटे चीयदों में लिपटे तब जाने कितने जाल, पड़े भूल में पथ की कितने हीरक मध्य विशाल, क्योतिक्किरणों के तारों में सपनों के ही फूल, गूंथ अर्चना में जीवन की रहे धर्म को भूल।

रूपवरी कितनी कुमारियाँ द्विपा कथंचित लान, फटे चीयड़ों में, करती थीं पालन नित निर्व्यान साध मरे अपने सीवन का डमातुल्य तए धर्म, समसा तब कोई जगदीस्वर उनके मन का मर्म ? स्वरत्वय के संगीत सान में सुन न सके मगवान भूसे नंगों का वेसुर का करुणां-रोदन-गान; होते जब मन्दिर में गुंजित स्तब के गान प्रनीत, दीनों की कुटियों में होता कन्दन का संगीत।

उत्तम भोगों हे सोने के भरे घुसजित थाल, भक्त और भगवान प्राप्त कर होते तित्व निहाल। भूकों के जाली पेटों की तब प्राणान्तक पीर लगी हृदय में कब उनके बन समवेदन का तीर।

वल वैभव की भूतिं सनोहर मन्दिर के सगवान, वने कुवेरों के लीलामय दिव्य धर्म के प्राय, कितने ज्ञानी, बती, प्रजारी स्थाग बोग-क्षम्यास, वैभव से विस्मित हो उनके हुये हृदय से दास।

धनिकों की सम्पत्ति वन गये जगदीश्वर भगवान, जन्दी आप वने, करते को सबको सुन्ति प्रदानः जिनकी महिमा का विज्ञास है यह सारा संसार, वे वन गये अकिंपित्कर-से जड़ हो जगदाबार ।

बना इन्द्रियों का अनुरंतक यह वैभव का धर्म, क्षेत्रल शिष्टाचार वन गये अखिल उपय के कर्म। ब्रू न गया उसकी विधिगति में आत्मा का संकेट, रहे प्रकृति में निरत प्राया औं मन इन्द्रियों समेत।

शब्द, रूप, रस, गंघ खादि को छोड़ न कोई तत्व, धर्म-साधना में रखता या खपना खरूप महत्क बही प्रकृति जिसमें ईरवर का खिलता रूप खपार, खबगुरठन बन गई धर्म का वन रंजित खाधार। धनपित्यों के हेतु धर्म भी बना एक न्यापार, धारम साधना बनी प्रकृति का केवल शिष्टाचार, कीर्ति, मान, यश, लाम ध्यादि का साधन या वस दान, वने वास धनिकों के दोनों भक्त और मगधान ।

मन्दिर में गृह, गृह में मन्दिर इच्छा के अनुरूप, बनता बा; भगवान बने वे अन्त्र अमीष अनूप; सुख, सम्पति, ऐरवर्यं, कीर्ति के दाता परम उदार, ईरवर की विमृति केवल वी धनिकों का अधिकार।

वने खिलौने-से अक्षों के भी धनिकों के हाथ, सर्वशिक्तमय विश्व-विभाता ईश्वर त्रिसुवन-नाथ; सिंहासन पर बैठ स्वर्ग के रत्न-पालना सूज, पा प्रसाद-पूजा रहते थे सदा पूर्ण अनुकृत।

दीन और दुखियों के उर की करुयामयी प्रकार, थी अरवय रोदन-सम निष्कत और पूर्ण निस्सार, ईश्वर की विमूति में उनका केमल यह अधिकार, भंगे मुखे । यहे सदा ही होते जीवन-भार।

नितना पूजा पाठ आदि का आहम्बर अभिचार, करते अर्थ-काम के साघक, बना धर्म व्यापार, इतने ही इनके प्रुग्यों से होते पाप प्रसूत, धर्म-स्वर्ग के स्रष्टा मू पर बने नरक के दूत।

जितना हार्यों से करते ये ईरवर का शृंगार, इतने ही हरते ये निर्मय मनुजों के व्यधिकार जितने जिह्ना से जेते वे शिवशंकर का नाय, इतने ही यन से करते ये वे व्यधिवंकर काम। सक्त प्रजारी वन ईर्वर की सेवा के प्रिय पात्र, विन श्रात्मा की मूल श्रनंकृत करते केवल गात्र, भक्ति झान की संज्ञा के कर घारण वास प्रतीक, घर्म, ज्ञान, श्रान्यात्म, सिक्त की मात्र (पीटते लीक।

षनता उनके इन्त शीप का नटाजूट वस भार, होती उसमें नहीं ज्ञान की निःस्त पावन घार, होता तम से रहित न उनका मुण्डित भी ही मुण्ड, करता त्रिगुर्य-रहस्य प्रकृति का बोतित नहीं त्रिप्रदा

वह चन्दन का तिलक न करता शीतल उनका माल, रहते सुप्त वासनायों के लिपटे विषयर ज्याल, वह केशर का शून्य माल पर खंकित शोमन बिन्दु, वनता है कव तमोनिशा का असत व्योतिमय इन्द्र।

बह रोली का बिन्दु माल का करता रातगुण राग,
 खिलता कव वह स्तेह स्था का वस श्रुचि प्रयय श्रुहाग,
 कव जीवन के माल-कमल पर खिलती भी कावदात,
 कर करार्थ निज पायन छवि से जीवन की अति प्रात ।

दिन्य आरती की आमा में रन्य रूप के लोक, किलते मन्दिर के ग्रांगण में ब्रस्टुक मयन विलोक, असिल क्योति के ब्योतिरूप को पाये कव पहचान, आत्मा का आलोक मकृति में होता अन्तर्भाग।

करठ मात्र से सुना जनों को ईश्वर के बहु नाम, करते जो शत वार शीष से प्रमु को नित्य प्रयाम, हुआ शब्द के कार्य-तत्व का उन्हें कभी क्या मान, हुये कभी अन्तर में उनके प्रकटित क्या अगवान। रुचिमग्र व्यंबन सोग श्रमेकों प्रमु के प्रुएय प्रसाद, रहे सदा जिनकी रसना के प्रनरावर्तित स्वाद, हुआ उन्हें क्या रस स्वरूप के रस का किंचित ज्ञान, प्रकृति जीन ने परसेश्वर का पाया कमी प्रमाए।

श्रंगुलियों के धर्म-चक्र सी चलती श्रविदित माल, कर पाई कर-वदर-सदरा कव जंग के चक्र विशाल, कर पाई कव स्मरण सुमिरनी प्रमु को लोकातीत. हुई प्रकृति की गणना ही बस मजन रहस्य प्रतीत।

कप्टगता रुद्राच माल वन अलंकार अमिरास, कर पाई कथ सस्म सनोगत दुर्जय तन का कास; सहस्राच वन देवराज के सन के लोचन लोल, अप्सरियों के रूपराग पर विकसे रहे असोल।

जो कुवेर और सामन्तों को करते नित्य प्रयास धन, वैसव, पद, शक्ति तंत्र ये जिनके व्याठों याम, जिनकी सीमा रही प्रकृति के मोगो की व्यतुमूति, उनको कब हो सकी विभासित प्रमु की दिन्य विमूति।

सदा ऐह से रहकर भी जो परमेश्वर के पास, मन से वने रहे मानव के और प्रकृति के दास, धनकी पूजा, सेवा, अर्चा सब केवल स्पचार। मही प्रकृति सेवन से होता आत्मा का उद्धार।

रहे शेष वस अंग धर्म की प्रकृत देह के स्थूल, गये देह के आराधन में सब आत्मा को सूतः, हो आत्मा से रहित रह गई देह बढ़ित पापाय, हुये अमृत बिसु भी सन्दिर में मृतक-कल्प मगवान। वे शंकर जो सेवन करते सदा विविक्त स्मशान, खाकर आक धत्रा करते जो जग का विषपान, करते जो कैलाश शिखर पर जग का संगल योग, वे राजत सन्दिर में करते शहुश अपरिमित भोग।

यही विष्णु जग के पालन का लिया जिन्होंने भार, घरणी के बद्धार हेतु जो लेते वहु अवतार, वन श्रृंगार मोग की प्रतिमा प्राणहीन साकार, करते इस चेतन जगती में माथा का विस्तार।

किया जिन्होंने वसुन्धरा का पूर्तिगर्भ से त्रास, जादि सुष्टि के चद्धर्त वे श्री वराह भगवान, भव्य हैम मन्दिर में करते रत्नों से श्रंगार, करते हीरों के प्रकाश में भी तम का बिस्तार !

धर्म-पीठ वन गये प्रकृति की लीला के प्रासाद पुरव तीर्थ वन गये पाप के खतिरंजित खतुवाद, धारण का अधिकार छोड़कर धर्म वन गया भार, धर्म-घोष में करता जग का खन्तर हा हा कार!

कर सन्यास बेप को सिन्जित लेकर मिनापात्र, नगरों के पर्यटक योग से करते पोषण गात्र, द्वार द्वार के दीन मिखारी बन कर खजा हीन, योग-सेज से रहित प्रकृति के परिसाधन में सीन।

बना थोग केवल हठ तन का मनका नहीं निरोध, तनके वल से हुआ कही क्या आत्मा का अववीध, नहीं प्रकृति के अनुशासन का सामन तन से त्याग, सनीयोग का सामन केवल सन का पूर्ण विराग। रमा देह पर फेबल, कर से गहरी मस्म विभूति, हुई लोक की श्रास्थिरता की कन मन में श्रमुभूति, श्वासो के संबम से फेबल करके प्राणायाम, हुये नियंत्रित कभी किसी के मन के चंचल काम।

. चोगि बेष घारण कर तन से वन विराग की मूर्ति मनोकामनाच्यों की करते छदा योग से पूर्ति, भोको जग के सरख हगों को दिखा दिव्य निज रूप, सन से सेवन करते गहरा चन्चकाम का कृप।

कुड़ विभूतियों से स्तम्भित कर चिकत लोक के नेत्र, करते ये उपसर्ग-साधना छोड़ योग का जेत्र, दिखा देह के आसन अद्भुत नट के कीशल तुल्य, करते सिद्ध योग में भी वे प्रकट प्रकृति-वाहल्य ।

बुद्धि सूत-तन्मात्र आदि में रही सर्ववा भ्रान्त, कर पाये वे नहीं आस्मिता की सीमा श्राति-कान्त; निषिकल्प होकर कव च्या को हुये पूर्ण निष्काम, क्य समाधि की न्यित जीवन की गति का वनी विराम।

कीट परंगों की हिंसा से जो थे बहुत सतर्क करते मानव की आत्मा का वे ही नित मधुपकी कर आत्मा का घात स्वयं भी वे कर देहाचार, करते थे तामिस्न लोक का प्राप्त सहज अधिकार।

धर्माचार बना साथा का श्रातिरंजित श्रारोप, जीवन के श्रान्यात्म सत्य का जिसमें हुआ प्रलीप. माथा ही बन गयी सत्य का प्रिय त्यरूप साकार, वंचित जिससे हुआ सहज ही यह भोला समान । श्रात्म-साधना के फामी को जो कुछ भी या हैय, उसका संग्रह भोग वन गया सहब श्रक्तित स्तेय; है श्रस्तेय त्याग से श्रम के फल का परिमित भोग, विना श्रकृति की मर्यादा के होता सफल न योग!

अहाचर्य के अद्म बेप में पलता गुप्त विलास, विलास, विलास के का पर्व, अर्थ का सामन जो संन्यास, रूप औ रित के विश्वम में रहता अंचल चिए, जीवन के विलास के केवल ये भगवान निमित।

श्चपरिप्रह बन गया परिप्रह संचय का अविचार, भक्त और भगवान बन गये वैभव के अवतार धर्मपीठ बन गये अर्थ के औ अनर्थ के केन्द्र, अवनी पर हो गये अवतरित थे कितने अमरेन्द्र।

तन का शीच वन गया केवल पर का शिष्टाचार, मन में पोपित रहे प्रकृति के सारे काम-विकाछ अन्तर्गृह में पूर्ण सुरक्षित कर कुवेर का कोप, वना धर्म उपवेश जनों के हित केवल सन्तोष।

तप था केवल प्रकृति मोग के प्रकृत सेव का ताप, जप था केवल जड़ जिह्ना का अर्थ विहीन प्रलाप, तत्व-प्रवोध-हीन शब्दों का पाठ बना स्वाब्याय, या ईश्वर-प्रियान कर्म की जड़ता का पर्याय।

इस प्रकार रच श्रीर तमस का उच्छु खब व्यापार वना सत्व की छाया में या मुन्दर घर्माचार, पालन कर सव धर्म रूढ़ियाँ पूचित कर पापाए, धर्म-निरत-से भी श्राकुल थे चग के मीखे शाए.)

## सर्ग २१ आयसपुर वर्णन

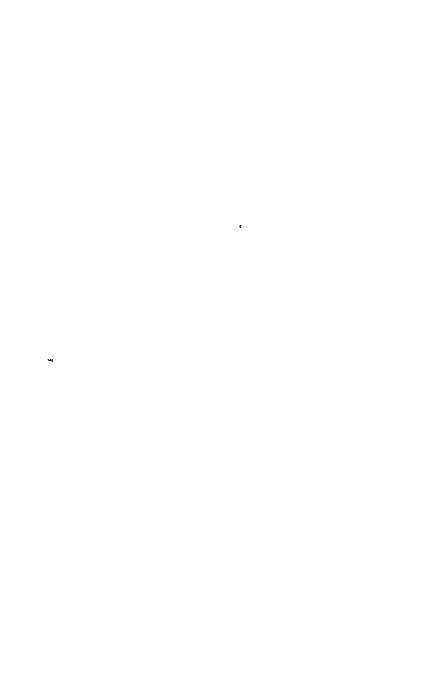

धुन वीर पिता का निघन सर्वकर संगर में, जय घोष धुरों का धुन कर गुंजित अन्वर में, तारक का धौरस क्येष्ठ परम विक्रमशाली सय में भी कोषित हुआ वीर विद्युत्माली।

अधिकार और पद पाये उसने बीवन में को पूज्य पिता से, स्टूत हो आये वे मन में 'कितना गौरव वा भी कितना ऐरवर्य मिला, कितनी महिमा से या जीवन का सूर्य खिला,

इस शोखितपुर का जब मैं था युवराज बना वस अन्य सत्य जाया वह शासन का सपना, नित से त्रिलोक के जातंकित प्रति जन जन की, तब अन्य हुई यी वह बेला जमिनन्दन की।

था स्वयं इन्द्र ने कक्षरा चठावा मंगल का क्रमिषेक कराया ग्रुठ ने तीयों के बल का, इन्द्रायी ने या तिलक किया व्यपने कर से थे बने देवता सभी इमारे क्षतुचर-से ।

भर मर्न राग किन्नरियाँ भपने मधु स्वर में, जय मालाएँ लेक्ट धप्सरियाँ कस्पित कर में, जाती थी मेरे पद गौरन पर चलिहारी शोधितपुर में कितने प्रसन्न थे नर नारी।

नम गूँज रहा चंचल नृष्ट्र के निस्वन से, प्रतिष्वनित दिशायें हुईं सुमद्गल गायन से, त्रिमुबन का उत्सव या मेरा श्रमिषेक चना, क्यारम्य हुआ या जीवन का नृतन सपना। जगती का वैभव-रूप अखिल जव चरणों में वन्दन करता था, इस थौनन के नयनों में सुन्दरता के शत रूप-कमल नित खिलते थे, रित-क्षवि के दीपक स्नेह-भरे शत जलते थे।

मेरी प्रसन्नता से त्रिमुबन हर्षित रहता, मेरी शुकुटो पर था त्रिमुबन कम्पित रहता, मेरी अनुकम्पा से त्रिमुबन बीता मरता, अनुसरण चरण का अक्षिल विरव-जीवन करता।

इन हायों से कितनों ने क्या क्या घर पाया, कितनों ने इनसे पाई वैसव की साया। कितनों ने इनकी क्रसि-घारा में बेग सरी हो सन्त, हवाई जीवन की कच्ची गगरी !

इन नयनों का निर्देश नियति था त्रिमुबन की, इन अवरों का आदेश प्रगति था जम जम की। यह ग्रुरा-पात्र मेरे अभिमानी यौवन का था रूप-गंध-रस-केन्द्र विश्व के जीवन का।"

कर स्मरख बीर उस अपने बीते गौरन का, उस सत्ता औ शासन के ग्रुग के वैमन का, विद्युक्त हुआ उस दीन पतायन पर अपने, आकांचाओं के जाग डठे भीषण सपने।

प्रतिशोध पिता के रण में वध का लेने की, पौरुष का अपने अन्तिम परिचय देने की आवेग दन चठी आकांचा आहत मन में विद्युत्माली कें दुर्प मरे मिष म्यौदन में । हो चठा कोष से कम्पित सहसा तन उसका, चढ़ गथा शिखर पर संकल्पो के मन उसका; फड़के विकम के बाहु-इयड छति वलशाली इमका विद्युत-सा तेज-गुक विद्यन्माली ।

तप वठा सूर्य-सा उद्धे जित हो मन उसका, उद्धे खित-सा हो उठा इप्त यौधन उसका। यज-दर्प घिरा उठ आयस-घन-सा सावन का वन कर अमेदा-सा कोट काम के सावन का।

हद् शक्ति भूमिका वनी दर्प-सय जीवन की, वह सिद्ध भूमि सब अर्थ-काम के सामन की, विज्ञान-जान-जुत धर्म, मोच, साहित्य, कला, है सब शक्ति से सब का जीवन प्राया पता ।

है रतत शुभ्र वस रम्य पीठ पर्-पूजन का, है कनक इरड वस वल सत्ता के शासन का, है ज्ञान शक्ति का दास सरत आज्ञाकारी है अर्थ शक्ति की महिमा पर नित वलिहारी।

है एन्पद पौरूप प्राया शक्ति के जीवन का, बल मुल-द्रखों का धी साहस गर्नित सन का; सब संकल्पो का साधन है सामर्थ्य-सरा, एनसे ही शासित रही सदा वह वसुन्धरा।

श्रायस श्रायुघ है रह उस वल के विक्रम फा, साधन साहस के निष्कुर श्री निर्मम अस का, सन शर्थ-ज्ञान जिससे फोमल मन में दरते, सब काम शक्ति के श्रानुचर-से साधन करते। विद्युत-सा जब बन सह्ग श्रमकता वह रख में भर देता कम्पन नम श्रवनी के तन-मन में। उस तीरण सह्ग की घारा में वरवस बहते बुद्बुद्-से मानव जीवन की संज्ञा सहते।

िषर कर अवनी पर घन-मंडल-सा पावस का दुर्मेश कोट वह कठिन अखंडित आयस का बनता जगती के प्राणों की निष्ठुर कारा घन्दी सा जिसमें रहता जीवन वैचारा ।

ध्यायस की यामा में पलती स्वर्शिम ऊपा, है रत्न-कोप का दुर्ग लीह की मंजूपा, है प्रलय-चन्न से मन्दिर का रक्तक लोहा, है धर्म-अर्थ ने सदा शक्ति का मुख लोहा।

कमलाज्ञ वीर का झान-लोक वह राजत का वन निराधार या अन्तरिज्ञ में ही अटका, युग खोर अर्थ औं शक्ति उसे ये कीच रहे असमंजस में ही धर्म-झान ये वीच रहे।

नभ के बुद्बुद्-सा कान-तोक का हिन्होता, था अन्तरित्त में मारुत पर दिशि दिशि होता, तृरा-सा जीवन की घारा पर अस्थिर तिरता, प्रति तहर तहर में पथ-हीन-सा वह फिरता।

थे शवल शून्य में अन्तरित्त के तम-द्राया, थे दिशा-काल औं गति-स्थिति सन केवल माया, गति और ज्ञान का कम सारा सन का अम था, थी विफल साधना और ज्यर्थ जीवन-अस था। क्या साप इएड था पूर्व दिशा औ परिचम का, उत्तर, दिल्ला का तथा ताप अथवा हिस का, था पूर्व हुआ जिस ओर जमी जिसका मुख था, था परिचम छिपता जिधर सूर्य के सम मुख था।

निस और नभी पद को जाम्रय अन्तरम्ब मिला, दिच्या वन कर वह दिशा देश तत्काल खिला, सारे जमाब का समाधान, औं जाशा का, जारवासन एसर बना झान परिमाषा का।

था ध्यन्धकार में जो ध्यतभ्य वह दूर बना, गति मान रहा जो वह जीवन का पूर वना, था निकट, त्रभ्य था ध्यनाबास ही जो सुख से; था इष्ट, रहित था जो थम से, संशय-दुस्त से।

सापेच नियति के अनियत औं अस्थिर कम में हानी रहते में राजतपुर के बिर अस में, में दूँद रहे ने सत्य सनातन माना में आलोक कोसते वे अपनी ही काला में।

थे सदा भूमि की चोर चरण उनके खिंचते पर नयन स्वर्ग की चोर एकटक वे खखते। आकर्षित रहता अवनी से नित एव उनका। उद्दा अम्बर में स्वर्ग चोर ,खग-मन उनका

इस असमंजस में मुग्न और भ्रम में मूले राजतपुर नासी सृक्ष रहे मन के सृतोः भ्रमनी का भी श्राघार व दृढ़ किंचित परया, हो सकी दृस्तगत नहीं स्वर्ग की मी माया। श्रसमंत्रस के उस व्यर्थ आन्ति मय नीवन को, बल हीन ज्ञान श्रौ करुगा के कोमल मन को, विद्युन्माली ने सान श्रनुन की दुवलता, स्थागी मन से ही ज्ञान-धर्म की निष्मलता।

करके आयस-सा करू कठिन अपने उर की, बल के सय से कर रचित लौह के दृढ़ पुर की, अवनी के ऊपर सुदृढ़ शक्ति की औ वल की पाई प्रतिकांचा पूर्ण पराजय के पल की।

प्रतिशोध पिता के बीर निधन का संगर में बन क्रोध दर्ग का भाव समाहत अन्तर में, धन कर आयस का कोट अमेख लौहपुर का बिद्युन्माली के वर्म बना निर्मय उर का।

शस्त्रों से सिकात बीर बेश विक्रमशाली सम्राट वन गया तेजस्वी विवान्माली हुर्मेंद्य दुर्ग-से इस अद्भुत आयसपुर का, मय से पूजित वह ईश्वर जनता के दर का।

तप महावीर के मुख का आतप तेन बना रिव सा दीपित वह हुआ विश्व में दम-मना उसके प्रताप की किरणों से तपती धरणी, शोपक की पोपक उसकी महिमा उभय बनी।

वसुषा ने श्रपना हृदय चीर कर रस्न दिने, दो विश्व कला ने श्रनुपम कीशल यस्न किये, या सहस्र करों से त्रिमुचन की कन्टिन ट्रिंव का पहनाया उसकी मुफुट प्रजा ने ही नित का। खिल उठा तेन से वदन अपरिमित दीप्ति भरा, हो गई धन्य पा दूर ज्योति ही वसुन्धरा। नचत्र तुल्य खिल उठे ज्योति पाकर जन थे, कमलों से हर्षित विस्मित मानव के मन थे।

उस दिव्य तेज पर होकर मानों विज्ञहारी सम्पूर्ण लोक की शकि और सत्ता सारी शस्त्रो में होकर मानो सहसा भूर्तिमती उस महावीर का अलंकार अंतुप्स बनती।

हो सुग्ध शीत-सी कान्तिमती कोमल अर्वता, त्रिसुनम की बाखी क्षपवती कल्पना कता, यी महाराज के बैभव की महिंसा गांती, इनकी अनुकल्पा में कृतार्थता-सी पांती।

हो मुम्ब रूप श्री बीयन सानों त्रिमुबन का, पा उपयपन-सा जीवन का, तन का, सन का, या नृत्य कर डठा हॅपिंत हो उनके खाँगे बीयन छवि के थे मुस्त भाग सहसा जागे।

चरुपत मानस की बहरें मानों वन चंमरी इस तेज शक्ति की प्रतिमा पर मन्वर फहरी, पा एक देवता वन्य हुई खवि वालाएँ, हो दठी समुत्युक कितनी जीवन मालाएँ।

वह निर्वंत और निराध्य अखित झान वग का कर रहा सचिव वन असिवन्यन वत्त के पंग का, अधिकार और पा मान वन्य प्रतिमा होती, ये करठहार वत्न के वनते मानस-मोती। वल-हीन जनों की आकांचा ही शासन की वन सकी प्रतिष्ठा राजा के सिंहासन की, त्रिभुवन की बद्दमी वल विक्रम की पटरानी वन कर, विराजती जग-वन्दित चिर कल्याणी।

दुर्वल दीनो के आर्त हृद्य की निर्वलता, पा पाद पीठ में आअय पाती निर्मयता, बन्दन कर जिनका धन्य लोक के शीप बने, सौमान्य प्रस्तृति के जीवन के आशीय वने।

भादर की आशा कितने अनुगामी खन की जयमाला-सी वन राजसमा सिंहासन की, बनती शासन का चन्त्र मनोहर दर्ग भरा, होती कृतार्थ पा गौरव विसका समुन्यरा।

चिर सूढ़ जनों की वह वैभव की उपासना क्ल की थाती से निर्वल जन को भीत वना, बनती राजा के इंगित पर चलती सेना अविचार-पूर्व जिसको सत्ता को वल देना।

गज, ध्यरव, पालकी, रथ औं द्रव्ह तथा वाजे, बन यान-चिह्न उस वल के वैभव के साजे, जिनको विलोक कर विस्मित हो लोचन मग के होते कुतार्थ ये केवल दर्शन से लग के।

दीनों के श्रतुदिन श्रम का एकत्रित फल-सा, सत्ता की श्रात्मा के सुन्दर तन-सम्बल-सा श्रासाद कमल-सा खिलता शासन के बल में, इसती त्रिप्रुदन की सुपमा बिसके कुट्मण में। षस सन्दिर से ही राजभवन के दार-मना विद्युन्माली था जनता का भगवान वना, सुमनों, नतियों से होती नित चसकी पूजा, था बससे वढ़ कर ईश्वर और कीन बूजा।

चसके इंगित पर निर्मर थी सत्ता जग की, करती थी केवस दृष्टि सृष्टि सबके मग की, भृकुटी पर कितने भाग्य-सोक चढ़ते गिरते, थे कृपा-सिन्धु में बुदबुद-से मानव तिरते।

वल, काम, कोघ में होकर मानों मूर्तिमती थी प्रकृति लोक में यथाकाम शासन करती जिसमें जात्मा का सृदु स्वर मानव को भूला, सँहजन सा जीवन अतिशय गर्वित हो फूला।

कित में फुतार्थ थी स्वत सिद्ध मुख की वायी, वनती श्रुतियों का सार आप्त वह कल्यायी, अन्तर का अनहृद नाद योग से जन सुनते, मन से ही मन के काम फल्पना में गुनते।

भगवान तुल्य नृप की इच्छा से विश्व बना, इस ऊर्या-नामि के कल्प-सन्तु का बाल सना, इसमें बन्दी भी वह कर्ता शासन करता, इमियों का केवल लोक वन्धनों में मरता।

खिलता वालारुण जव उसके प्रसन्न मुख का, होता प्रपुक्ष पंकल जग के सौरम-सुख का, चन्द्रानन से थे चित-चकोर हपिंत होते मन-क्रुमुद लोक के पा प्रसाद प्रमुदित होते। वसके प्रकोप का प्रलय सूर्य जब जल वठता, नचत्र लोक-सा लोक व्वाल में गल वठता, वल्काओं-से वसकी सत्ता के श्रविनेता वत्पात मचाते, लोक चरण में सिर देता।

पदगति से कम्पित होती खगमग वयुन्थरा, हग क्वालों से जलता जग का ज्यान हरा, श्रसि के उद्गम से शोखित की धारा बहती, होती जीवन की मर्यादा मन्जित महती।

फाल औं फूलों से बढ़तें अगियात अधिकारी शासन के प्रेमी प्रकृति-लीन सत्ता-धारी, रिव-से राजा से शक्ति और खुदि पा दमके अगियात नहत्रों के समान सूने नम के

विद्युन्माली का पल पल अभिनन्दन करके, राजा के चरखों का सगर्व बन्दन करके, भोली जनता को वैभव से विस्मित करते, दासत्व मार्ग को कृति से नित निर्मित करते,

जिस पर सहर्प चन्न रही प्रजा मोली भाली, हो रहा लीर्थ-सा पूजित था विद्युन्माली। जन धाराधन से सत्ता के कृतकृत्य हुए। मानव निर्वेख हो, थे दानव के सृत्य हुए।

शासन की केवल शक्ति मतुज की दुर्वलता, इसमें ही वल का अनय और विकम पलता, जब समसेगा वह शक्ति-ज्ञान के गौरव की नन्दन कर देगा इस श्रवनी के राँरव को । स्वाधीन वनेगा ज्ञान प्रतिष्ठित निज वल में, जो पराधीन हैं अभी शक्ति-धन के छल में, औं स्वप्न मंग कर शक्ति-विच के शासन का स्थिकार करेगा प्रहण लोक-संवालन का।

होगी चरणों की शक्ति ज्ञान की तब दासी, अनुसरण करेगी आमा का तब ह्राया-सी, सैनिक-सा सेवक इसका वल-शासन होगा, औं क्रीतदास-सा अनुगामी यह धन होगा।

पर त्याग शिकि-धन बना ज्ञान जब बैरागी, वल और बिच को प्रसुता की महिमा जागी, वलकर विषेक निज, ज्ञान आन्ति का दास हुआ, शासन-शोषण में निष्फल यह संन्यास हुआ।

वह राजतपुर में बना प्रकृति का अनुचारी, आयसपुर में वल को सौंपी सचा सारी, फल वहाँ ज्ञान का जह पूजा का मीग मिला, विद्युत्माली का अनाचार बन वहाँ दिला।

था वहाँ भ्रान्ति में लोक सदा मूला रहता, भ्रातंक-भीति में यहाँ ध्रनय-श्रमुतय सहता, होता न म्रकृति को त्याग म्रकृति का शासन है, श्रम्भितार्य म्रकृति का अन्यय शिव का साधन है।

है चरण घात से अफ़ित धूल-सी सिर चढ़ती, प्राफ़ृत अभाव से भीति प्रकृति की खति वढ़ती, फिर वह अभाव ही आन्ति-चक दुर्गम बनता, संन्यास अप्ट हो आन्त राग का कम बनता। होती अभाव की संज्ञा है अनन्त सन में, बनता अनन्त वह चितिज सनुज के जीवन में, जो दूर निरन्तर साथा के पट-सा खुलता, विद्वल करती सन्तत पथ-गति की आछलता।

मित मान-प्रह्णा है प्रकृति-धृत के हित जल-सा, आत्मा से अन्वय, सुदृह झान के सम्वल-सा, जिससे चर्चर हो प्रकृति सुमन-सी खिल जाती, धन-शक्ति-ज्ञान को चिर कृतार्थता मिल जाती।

था बना लौहपुर दीनों को आयस-कारा; जीवन, शासन के हित था उनका श्रम सारा; था साव्य न कुछ भी जन के अपने जीवन का; सेवा में ही था धर्म-सहित पद सावन; का।

अधिकार-द्रप्त सृष के सब मुखरित अधिकारी, उन्सद् नृशंस सब अकृति-अन्य अत्याचारी; राजा के पद में रख जग का वैभव सारा, गर्वित होते उच्छिष्ट भोग के ही द्वारा।

जब वना स्वर्ग में शिक्त-योग के स्नन्य का नूतन विधान, पथ देवों की दुर्लम जय का, तब स्वर्ग पूर्व का वन स्नपूर्व मू पर उतरा, उन्मद यौवन से विद्वल होती वसुन्धरा।

जव शक्ति-योग का पीठ वना नन्दन वन था। जव वैजयन्त में ज्ञात्मयोग का शासन था। तव कामकुख वन खिलीं भूमि की पुलवारी। शत वैजयन्त भू के महलों पर वलिहारी। वेकर जयन्त को नये स्वर्ग के पालन का अधिकार, सार नव धर्म, नीति औ शासन का, गुरू शची सहित थे पूर्व इन्द्र, वनकर त्यागी, निष्कास कर्म और आत्म थोग के वस भागी.

वैमल-विलास की महिमा से विक्रमशाली, तब इन्द्र बना नब अवनी का विद्युन्माली, रित को बसन्त से युत से सब मोहन माथा, अनुचर अनंग बन, अयुत देह धरकर जाया।

सौन्वर्य-शक्ति के सृजस-युखी नव साधन में , अप्सरियों को जब मिली नई गति जीवन में , तव आयसपुर की नवकुमारियाँ सुकुमारी थी राग-रंग पर तन-मन से जाती आरी।

बनती आतंग का धनु वंकिस तिनमा तन की, खिबती कानो तक प्रत्यंचा चल-जोचन की, मन-मृग पर लखित भाव भरे अवलोकन के चलते मनोज के प्रष्यवाण सम्मोहन के।

र अपसरियों के कलकरों में स्वर्गिक वाणी करती ब्लुजों के हप्न काम की अगवानी, वस हंसवाहिनी के कर की उज्ज्वल वीणा होती अग्ररों के अति-रंजन में ही लीना।

जिसमें बात्मा का संजीवन स्वर माव-भरा जीवन की जय पर नम से अवनी पर उतरा, वह ब्रात्मज्योति की प्रत्य ब्रारती-सी श्रमला वसती विनोद का साथन केवल काज्यकला। नारी के नखिशिस श्रंग श्रंग के श्रंकन में रत, वह क्रुतार्थ शी एक काम के साधन में, ये धर्म, श्रर्थ श्री मोच उसे भूले सहसा, था श्रलंकार का सार देह पर दुर्वह-सा।

था एक काम ही धर्म, ऋषं सव जीवन में, कृति थी कृतार्थ वस रित के ही उदीपन में, वन गई नर्राकी स्वयं नायिका-सी कविता दीपक का बनता दीन शलम नम का सविता।

जचोत उक्ति के उसके पथ के दीप वने, जल हास मूद के स्वाति-मुक्ति के सीप वने, यांगर, काम श्री कौतुक केवल प्रेय हुगे, रित में विलीन-से जीवन के सब श्रेय हुगे।

जब अशु ष्टुप्टि के ज्ञायन में जनता बह्नी, हिम-उपल शिशिर के अतिचारों का बह सहसी, जजती निदाध में तापों के नित तन-मन में, रहता बसन्त नित राजमहल के नन्यन में।

नव नव हुसुमों के मीरभ-रम से गहमाने। ध्रमरो-मे नृप-सामन्त सलय मे महराने। धे भूम भूग कर पुत्रुमों का सपुरम पीरे। रम के मागर में हो निमान मरने जीते।

पूजा का-वैभव, शिक्ष, दर्ष, दर्म शामन भी प्रवागुण्डल बीजन दान्य द्विट पर प्रसम्बन की -रित, रेम, साम का नाटक थे निर्माण्य स्थित -सट की विभाग के ध्रमों से हम से स्वर्ण है थी सुरा संगिनी श्रमुरों के जीला कम की, भरती रग रग में स्फूर्ति काम के विश्रम की, धन्मद यौवन की आँखों में जिसकी ऊषा, चन्मुक खोजती माव-रत्न की संज्या!

कितनी विलासिनी कामिनियाँ मद्-सहरों में एन्सुक नाचती निशि के अन्तिम प्रहरों में , रंजित यौवन का राग रुचिर स्वर में गाती तस-मन अर्पण कर वल-वैभव पर विल जाती।

विवती-सी रंजित परियों के कुसुमित तन से, सौरम के खंबल फहराते संन्या-यन-से, सनमें क्योत्स्ना-सी कान्ति खंग की दिप जाती, स्मित की विद्युत हूत नयन वेष कर छिप जाती,

जीवन में निखरी सप्तवर्श-निधि-सी रिध-की, साकार ख़िव-मथी स्वर्श-करपना-सी कवि की, करके खनंग को वेह-दान वह चित्रकता, होती विज्ञास के खाराधन से ही सफता।

कड़ पाषाओं में प्राण्-रूप-संजीवन की पौरुप की कृतिमय कता श्रेय के साघन की, कब मव जीवन से स्फूर्त कर सकी तन-मन को, सम्मोहन से वह करती जड़-सा चेतन को।

था रूप हुलाता चैंबर शक्ति पर नत सिर हो, सेवा में रहता तस्पर मन में ऋस्थिर हो, प्रासाद-पर्यो पर वनकर स्वर्ण द्रव्हवारी, छुवि की रानी का वनता वन्दी प्रतिहारी। कर रुचिर रूप को शृंगारों के गोपन में, कर जायत छ्वि को मौन श्रंग सम्मोहन में, वैभव के पद पर रूपकत्नी-सी विल जाती, उतरी माला-सी प्रात घूल में सुरकाती।

छवि के रुपवन में नित्य नई कलियाँ खिलती, पल की पूजा की गौरव-गित सबको मिलती, नव नव अर्घा के शक्ति-देवता अधिकारी, केवल पूजा के पल की कलिका सुकुमारी।

वल श्रौ वैभव के मन्दिर के प्रति श्राँगन में,
मुरभाती कितनी कलिकायें नव शैवन में,
थी वृन्तहीन-सी कितनी खिलती श्रनजाने,
थरती माता ने केवल जिनके गुए माने।

थी कहीं दूर से भी श्रमुरों को श्रा जाती, यदि किसी क्रमुम की गन्य मनोरम मदमाती, तो श्रमर तुल्य ही पहुँच क्रथंचित चर दनने, चरखों में करते स्वामी के श्रपित जुन के।

थी रूप-कली यदि खिलती कोई आश्रम में, तो उसे चिकत कर बल वैशय के विश्रम में, गंधर्व रीति से बना बासना की टामी, निष्कासित करते वे श्रनीति के श्रम्यासी।

गृह, शाम, गुटी में कोई उल्लाल हप-शिला। भय से सकती थी कभी न श्रपनी न्योति दिला, यदि कहीं दूर से मलक पालित की पा जाते, हे स्नेह-टान का लोम बुमा उसको हाते। भितने मुरमाये पूल, मुकुल कितने क्रुचले, मिट रहे घूल में राजभवन की चरण तले, कितनी नवकलियाँ फिर भी ख़िव के स्पवन की कर रही धार्चना सनके सन्मद यौवन की।

बनकर अवनी पर उतरे श्रीरस-से रिव के, कितने उक्तवल हुचि स्तेह भरे दीपक छवि के प्रासाद-पन्य की रज में चरणों तले पड़े, मिट, श्रमर कर रहे भाग्य-लेख अपने विगड़े।

नश्चन-सुमन-से अवनी पर नम से उतरे. फिर भी तो कितने स्वर्णदीप श्रुचि स्तेह भरे, इग-शलभ लोक के मुग्ध, चकित, विस्मित करते, जब क्योति पर्य-सा शासादो में नित रचते।

हो क्रूर काम के बल-वैसव पर विलहारी, वनती विलास की साधन थी केवल नारी, था सच्य न कोई जीवन का उसके अपने, उसके अधिकार न वे मन के मौलिक सपने।

अधिकार दर्भ औं सेवा के कल्पित कम में, नर थे विमूद्ध-से राजमिक के चिर अम में, थे सत्य, ज्ञान औं धर्म कही अविदित सोते, सौन्दर्य और शिव तम में अन्तर्हित होते ।

थे वने मिखारी सत्य-ज्ञान के साधक थे, दुख, दैन्य, दास्य, भय सदा घर्म के वाघक थे, इप्रसुरों के शासन-सत्ता के सन्तत मय से वे घर्म साधना करते शंकित विस्मय से। भगवान भूप की अनुकम्पा के साधन थे, ईप्सित राजा के छपा, श्रीति, आराधन थे, नृप चरखों में नत ज्ञानी सक स्वतन्त्र वने, कर श्रान्त श्रजा को वे शासन के यन्त्र वते।

पाकर सोने की रुचिर शृंखला-सा सोना पग में धारण को, दीन प्रजा में अनहोना यहा कीर्ति मान पा, कल्पित मानी और धनी पोषण करते ये नृप के हित स्वर्णिम अवनी।

शासन सत्ता वल वैभव के संचित भय से, जी भ्रान्त निरन्तर धर्म ज्ञान के विस्मय से, कर वहन नियति-सी लौह शृंखला बन्धन की, सेवा से करते धन्य विवशता जीवन की।

वन राजधर्म उस दीन प्रजा के पालन का कर्त्तन्य, बना था विर अधिकार प्रशासन का, जायु दान द्या औं रचा की मिचा नर को बरदान बनी, जीवन के कामी पामर को ।

जयकार गूँजता था वल, वैभव, शासन का, संगीत मधुर वन स्वर्ण-लीह के वन्धन का, अन्तर्ध्वनि-सा युदु सर्वराग इत गानव का, था अन्तर्हित धुव यृत्युमंत्र-सा दानव का)

शासन-सत्ता के मृषा मान-पद में पूना, सेवा. अनुकम्पा, दान, द्या, मद में भूना, दानव अन्तर का भीख नाट कव मुन पाया, कव मीन कान्ति में सजग हुई मूर्नितन माया।

## सर्ग २२ काञ्चनपुर वर्णन

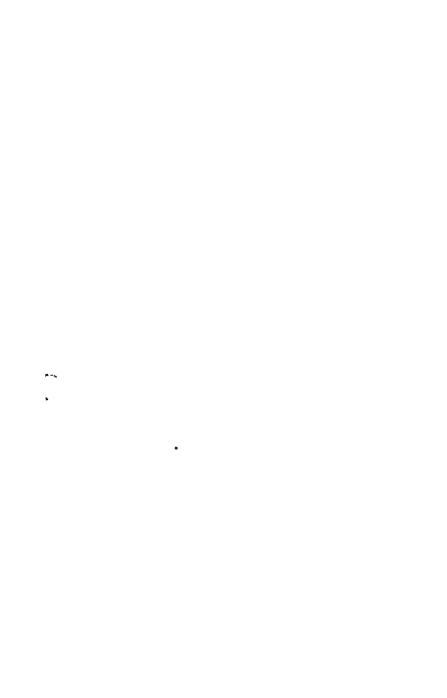

ग्रुन समर में बीर-गित हुर्जंब पिता की, देख क्योतिर्मंथ शिखा उनकी विता की, तारकाच प्रवीर के मर नयन आये, भाव कितने क्योति ने अविदित जगाये!

युद्ध में दुर्जेय, यसन्ते क्रूर चर में भादुल कितना स्तेह था करुशा-प्रचुर में ! शैल-से उस वच्च की वह स्तेह-धारा रही जीवन का सरस करती किनारा।

बह पिता के साथ सारे कुल जनों का, नगर भी प्रासाद के सेवक वनों का स्मरख कर अनुराग सहसा द्रवित सन में, बिरे करखा-मेच उसके युग नयन में।

पर कामा के शीष पर क्यों दिव्य राका, निरख कर प्रासाद पर उड़ती पताका देवताओं की, इदय में जोम जागा हुआ दुसह बुद्ध का वह फल असागा।

राष्ट्र का शासन स्मरण कर रक्षपुर में , पूर्व गौरव का चठा अनुभाव डर में ; हो चठा विद्वालय सागर पूर्व-मय का क्रोध वड़वा-सा हुआ प्रकटित हृदय का !

सजस प्रग में दीप्त विद्युत कीन द्यकी! मान-मेघों ये शिक्षा वह ग़ौन नमकी! नेथ कर उसकी अमा नम और घरती स्वर्ग का पाताल-पथ निर्माण करती! चसी के आलोक ने वन दीप पय का, द्वार खोला नियति के किस नव्य अय का; क्रोध से कम्पित चरण वढ़ रहे आते नयन में किस स्वर्ग-जय के स्वप्न लागे!

चित्र गति से टूट गौरव के शिक्षर से चिता करुणा-स्रोत जीवन का कियर से! चीरता गति से कठोर वसुन्वरा को, मन्द्र रव से कर निग्रंतित कन्द्रा को।

प्रति लहर से पटल खुलते सान्त्र तम के, द्रव्य होते लोक स्वर्णिम-कान्ति-क्रम के; तिमिर में आलोक ख्रुव्यल खगमगाता मय-पलायन में नई आशा द्रगाता।

शिलाओं के लोक में उस तम निषय-से कान्त केवल सत्य के अस्फुट उदय से, रत्न उक्काल तीर पर रज, सत्व, तम के तीर्थ-से पाताल पथ के उत्य चमके।

पुष्पराग श्रदीप श्रामा के लगाने , शिखा-से माणिक्य हीरक लगमगादे , कान्ति से करते श्रलंकृत फन्दग को नाम से करते वयार्थ श्रहन्यरा को ।

गर्भ में मू के उतर नज़त्र काये। करपना के काम्य प्रम प्रदेश पाये, तेज से तप और अम की स्परों मिरी कि चिले पर्वत मेर बन जीवन-विपरिंग के। बसुमती के चिर अपरिचित अन्य हर में स्वर्ग के सोपान-से पाताल प्रर में, पलायन की पंक में तप के कमल-से असुर की गति और अस के प्रत्य फल-से

खिले स्वर्णिम स्वर्ग उसके दृष्टि-पथ में ; तार-सा ऐश्वर्ग का पा मन्द्र-अथ में , तारकाच समस्त पीड़ा ग्लानि भूला , स्वर्ण-सौरम से मुदित हो सुमन फूला ।

फल्पना के कामगति श्रति निष्ठया मय ने ' श्रमुर-अस के चरस प्राक्तत अध्युद्य ने , प्रकट कर श्रपनी मनोहर मञ्च माया स्वर्या-प्रर स्वर्जीक में श्रद्भुत बनाया।

बसुमती के आहूं करुणा-पूर्ण उर-से पतायम की पंक के पाताल-इर से कामना की नाल की कोमल सृखाली, वासना की मिख्यिरी उद्दीप्त व्याली,

पार करंती लोक मू, जल श्री गगन के, बायु रिव से शहरा कर गति देव सन के साधना के स्वर्ग ने खिलती कमल-सी मणि-प्रमा होती अमासित कान्त दल-सी।

लौहपुर के बीर 'प्रामा से चिकन हो ग्रुष्त्र राज्ञत लोक के ज्ञानी नमित हो स्वर्ग के नवसूर्य-से उस स्वर्ण-पुर की बारते की पर समस्त विभृति उर थी। पार कर पाताल के वसु-पूर्ण पथ को स्वर्ग में कर अन्त मू के अल्प अध को वारकाच त्रिलोक की अद्युत विजय में विष्णु-विकम का कृती था अम्युदय में।

स्वर्ण का प्राचीर एकवल जगमगाता, दीप्ति से वह दृष्टि जग की तिलमिलाता, सदुल भी दुर्मेश था वह लीह-वल से प्रकट भी अज़ेय था वह ज्ञान-छल से।

वैखता था लोक जिसका स्वप्न किन्ता, कामना के स्वर्ग में वह अपर रिव-सा दीप्त अवि से अमिन चळ्चल स्वर्णंप्रर था, विच्य ज्ञाया-पन्य-सा श्रुति से अचुर था!

रजनपुर में ज्ञान की मृद्ध चाँदनी में, धर्म साधक भीमते ख़ित की बनी में, कीह-पुर में उपा में मधु रक्ष-वत्त की दृप्त वीर विमोर रित में काम-फल की,

देखते थे स्वप्न नित निसके उटय का, नागरण में अर्घ्य अपित कर दृदय का, सीचते थे कल्प-तरु चिर कामना का मन्त्र नपते मीन उसकी नावना का।

स्वर्ण सीध धनेक इस कांचन नगर में इमकते नजरू-दीप समान सर में मुग्व विस्मित प्रमा के ज्वाला-प्रमम में विक्ल बलि की, लोक के दन के शल्य-में। बिला स्वर्णिम कमल-सा था स्वर्ग-सर में , फैलता सौरम-पराग ज़िलोक मर में , अमर-से धाकुल ज़िलोकों के नवन थे , चकित, मोहित चतुर्दिक करते भ्रमण थे।

शत स्वरों से कीिंवं वसकी लोक गाते, कल्पना में रूप्त उसके रूप पाते, साधना में लोक का वह साध्य वनता, क्यर्वना में लोक का आराज्य वनता।

जिली उसके स्वर्ध-कुर्मल में निरुपमा तारकाच अधीश की सीन्दर्य-सुपमा , जिला में आलोक उसका पूर्ण छाया , मोहती मन विश्व का माधुर्य-माथा।

तारकाच अधीरा उसका वन निराला। कर रहा था कीर्ति से जन में उजाला। काम-वरं-सी मिली उसको स्वर्ण-वेला। सब गुर्गों का वन रहा सागर अफेला।

श्रतुपमित ऐरवर्थ छंसके चरण तल की बन्दना करंते. बिखर रजन्ते कमल की ; बीर्य भी ऐरवर्थ का वन दास आया , भूति के आलोक का वन मास आया ।

गूँ जता यश विश्व की वन मुखर वाणी, वन्दना करते वचन से ध्वलिल प्राणी, फैलती भी विश्व में वन रूप-मुपमा, विश्व-वन्या वनी थी महिमा निन्पमा। झान हर्षित घूल लेते ये चरण की, याचना विज्ञान करते ये शरण की, स्वर्ण का आश्रय श्रवित गुण्-माम लेते, वन सुगन्ध-सुयोग, कर श्रमिराम देते।

वीर्य, यश, ऐश्वर्य, श्री से पूर्ण युत हो, ज्ञान ज्ञौ विज्ञान सूषित, विश्व-नुत हो, तारकाच त्रिलोक का भगवान वमता, अनुमह उसका त्रिलोक-विधान वसता।

विश्व की वह नियति का वनता विभाता, लोक का नय-धर्म उससे नियम पाता; पय-विशा-निर्माण उसके चरण करते, वीप-से आलोक उसके नयन करते।

वित्त के संकल्प सृष्टि-विधान करते, वचन मुख के, वेद का निर्माण करते, पलक के उन्मेप और निर्मेप कम में विश्व होता चदय श्री लय प्रलय-तम में।

भारणा उसकी सनातन धर्म बनती, भावना उसकी हृदय का मर्म धनती, कृति बनी आचार का आदर्श उमकी, मृति बनी कल्याण का निष्कर्म उमकी।

धर्म का धारण बना था धर्म उमका, विरष का फन्याण था प्रुष कर्म उमका, सुजन, पालन, प्रलय ये अभिकार उमके, एक तम में थे अपुत अवनार प्रमके। स्वर्ण की विखरी चतुर्विक कान्त माया, या पराग विभूति-सा सर्वत्र छाया, पवन पर या कीर्ति का विस्तार होता, सूर्य उसकी विजय की माला पिरोता।

ह्या बन उसड़ी हृद्य की प्रीति उसकी, हान बन उसड़ी ह्या की रीति उसकी, बनी करुगा प्रेस की पावन प्रतिष्ठा, अहिंसा में धर्म की थी सुदृढ़ निष्ठा।

स्वर्णंडर की भूति-सी महिमा उसी की लोक में छायी रुचिर गरिमा धसी की तारकाच दिनेशा के मचत्र जैसे शीप्त डर में लोक वे एकत्र जैसे।

शान्ति का वरदान विकरा स्वर्णंप्रर में , असर का बज्जास निकरा लोक-स्टर में , प्रेम से पावन चिरन्तन प्रेय होते , कर्म-अस से सिद्ध होकर श्रेय होते ।

धर्म के एस भन्य थाँ स्तर्णिम भवन के स्तम्भ थे आचार, व्रत, विधि, नियम बन के सुदृद्द श्रद्धा दृदय की सुचि आरती थी शिष्ट वाणी वन्द्रमा की यारती थी।

कामिनी का मान था आचार पुर का, विच का अधिकार था विश्वास उर का, ब्रह्मचर्य प्रतीक था ध्रुव लोक-नय का, समादत अस्तेय था वन वर अमय का। श्रायसी तम-पूर्ण कृष्णा वामिनी में . सत्व की राजत राचिर सौदामिनी में , श्राहण स्वर्णिम मधुर रज का मीर होता , राग का विस्तार वारों बोर होता ।

प्रात में अषा अतुत्व सोना जुटाती, स्वर्थ पर सिन्दूर की आमा घढ़ाती, षमकता प्रर नवल निर्मित आमरण-सा, ध्वतित होता क्यणन जीवन-जागरण-सा।

स्वर्धं रासद्ब-से मनोहर स्वर्धंडर में , रुचिर केशर-कोष-सा, सिन्नहित उर में ; तारकाम अधीरा का प्रासाद खिलता , दूर से आमोद का आमास मिलता ।

वित्त पर वित्त कर पराक्रम वीर्थ अपने , स्वर्ग क्या से वेच मिग्र-से भव्य सपने , शौर्थ के सामन्त-से नर देज शाली , पातते ये द्वार-रज्ञा की प्रखाली ।

सक्रम हम से और सचेतन युग अवसा से, युग बरसा के नियत सन्तत संचरस से भीन उद्धत मूर्तिमान निपेघ, यम-से कर रहे प्रतिकोसा रचित चक्र-क्रम से।

स्वर्णं शतव्ल पर असर-से बहु भिक्षारी सर नवन में याचना की आर्ति सारी, फिर रहे आशीप ने करुणा वचन में; दीनता मन की हुई थी मूर्त तन में! शान, नय खौर धर्म के दुर्वेख एजारी, दीनता से हृदय की बनकर मिखारी, राजमन्दिर के खबिर में होम करते धर्म का कृति से कृतार्थ विलोम करते।

ष्मर्थ के प्रासाद में बन धर्य-कामी, धर्म का खरानाद करते धर्म-नामी, देवताओं की विभव की जारती से, षार्चना करते, समर्थक भारती से।

तारकाज अधीरा बन साधक सजीता । अर्थ का, करता मनोरम धर्म-जीता , कर समर्पित अर्थ के उपकरण सारे , प्राप्त करता अर्थ-वर उनके सहारे ।

देवता के नाम से पा मेंट सारी ।
प्रकृति की, सन्तुष्ट होते धर्म-धारी ,
बन सचिव जक देवता के दान तेते ,
कार्य-पति को विमव का बरदान देते।

नित्य प्रात प्रकट अक्षा से हृदय की, रीवि पातित कर इसी विध धर्म-चय की, देवता का प्रव्य-युक्त प्रासाद लेकर, ध्रौ हिलों का वरद खाशीबोद लेकर।

वाँघ वर-से चित्त में बहु स्वर्ध सपने, तारकाच समस्तं जीवन-कर्म अपने अर्थ के सावक, सविधि आरम्म करता; क्यान वसका बोगियों का टम्म हरता। श्रमुसरण करती प्रजा मृप का सदा ही, स्वर्णपुर का धर्म थी वस सम्पदा ही, श्रम-साधन में निरत थे लोग सारे, श्रमें में श्रम्बित हुये ये योग सारे।

घर्म का उपचार केवल अर्थ-हित था, मोज वस उपदेश-चर्चा में विदित था, काम पर भी अर्थ का आरोप छाया, सुदृद् का अनुराग भी वन कोप आया।

धर्म का शृंगार वन वैभव खिला था, सत्य को संयोग माया का मिला था, कार्य-वैभव से सुदित हो प्रथम फूला, किन्तु साया में स्वयं को धर्म भूला।

प्रकृति-माया के वशंगत मुख होकर, हो गये भगवान जब, वैतन्य खोकर, पूर्ण विम्रु भी तुच्छ मन्दिर में वसे थे, मुक्त, बन्दी तुल्य बन्धन में फैंसे थे।

स्तर्थ श्रीपित दास सन्तरी के वने थे, सदा श्रविकृत ने प्रकृति से नित सने थे। स्रोत को श्रविदित श्रकृति के रूप गुण का प्रकृति में होता स्तरूप विस्तुप्त चनका।

स्पर्श, दर्शन, श्रहण में श्राचम प्रश्नति के, शोक से जब हुये मानों मूद मति चे, मृत हुने चिति से रहित-मगवान उनके, भव्य मन्दिर ये समाधि समान उनके। स्वर्णपुर का स्वर्ण-मन्दिर स्वर्णकारा, वना जड़ सगवान का ऋषिवास न्यारा, उपकरण सब भन्य वैभव-युत प्रकृति के । वने हृद्द आधार जग में धर्म-घृति के ।

स्वर्ण के उञ्ज्वल शिखर पर जय-पताका, फहरती थी धर्म की, बनकर बलाका स्वर्ण-संख्या के कविर रंजित गगन की, करुपना का मोह बन जन के नयन की।

शंख, चंटा चादि की उस चीर ध्वनि में, धर्म का निर्धोप गुंबित या ध्वनि में, बचिर जिससे अवसा जग के सुन न पाये, सत्य के स्वर मन्द को सर्वत्र ह्याये!

भारती के दीपकों की जगमगाती, रात शिखावें, अन्य बग के रंग बनाती, क्योति के भतिरेक से जिसमें अजाये, प्रकृति या मगवान को बन जस्म न पाये।

देवता की अर्चना के प्रव्य-चय का, गन्ध का मधु कोष, मक्तों के इदय का बन कचिर आमोद सन दुर्गन्य बग की था मुलाता औं अञ्चिता धर्म-मग की!

भक्त भी भगवान का मन-मधुप फूला, गन्ध रस से, राग में बक्षीन भूला सुधि जगत के करटकों की पुष्य चएा में, धाव करते जो सुदक्ष जग के सुमद में। स्वर्ण शालों में सजे नैवेश-चय थे, देख चनको हृष्ट भक्तों के हृदय थे, अन्नपूर्णा बस रही भगवद्-भवन में, दीनता थी दुखी दीनों के सहन में।

दूर जग के दैन्य से श्री दूषगों से. हो अलंकुत स्वर्ण-रत्त-विभूषगों से, स्वर्ण के सिंहासनों पर राजते बे, प्रकृति-क्तक्मी सहित सुन्दर साजते बे,

भक्त-रत्नों की छलंछत छर्चना से. छाडि के रमणीय स्वर की बन्दना से. तुष्ट हो भगवान जड़ भी मुस्कराते, सिद्धि के घरदान सब उन पर जुटाते।

नगर के शीमान सहनों की सजीसी, रूप, छवि. श्रृंशार से शी-सी सजीसी, पैवता पर रूप छवि की आरती-सी, अर्चना की स्तरित सुन्दर भारती-सी,

युवितयाँ एकत्र मन्दिर के खिलर में , सर हृदय का राग युग कोचन मिदर में , दर्शकों में धर्म की अद्धा लगातीं . धर्म-चर्या थी सफल सबकी बनाती।

सक श्री सगवान पूर्व कृतार्थ होते. प्राप्त दोनों को सकत परमार्थ होते, धर्म की हद नीव होती अवनि तत्त में, पूर्व होते काम मन के धर्म-फल में। श्रर्थ, छवि श्री काम के दुर्वल मिलारी, देव मन्दिर के सकत अधिकृत एकारी, एष्प, श्रज्ञत, गन्म, केशर, चन्दनों से, एष्प प्रवर्त के मुक्तकरुठ प्रवन्दनों से,

देवता को छाष्ट-खंग प्रयास करते, इन्द्रियों से खर्चना खमिराम करते, तुष्ट उससे पूर्ण करुयाधाम होते, पूर्ण उनके चित्र के सब काम होते।

धर्म बनता अर्थ का ज्यापार जैसा, कर्म बनता काम का श्रृंगार जैसा, कल्प-मोल समान अर्थ अपार आते, काम-फल से रूप के उपहार आते।

मुक्ति सब की कामना बी बस बचन से, स्वर्ग-बन्धन बॉंबरे सब फिन्तु मन से, मोच बा सबका अमीप्सित इष्ट मुख से, किन्तु सब सन्तुष्ट होते देइ-मुख से।

भूमि पर मगवान का ऐरवर्ष छाया, किन्तु मन में रम रहे वे मोह माया, स्वयं मायाजाल में मगवान खोये, मोह-निद्रा में, सजग मी मक्त सोये।

श्रर्ण ही परमार्थ बनकर सव बनों का, बना श्रन्तिम साध्य सारे सावनों का, सरल श्री वंकिम जगत के मार्ग सारे, सब दिशा में श्रर्थ की वे पग पसारे। श्रसित बीवन-रत्व की लघ्च कारिका-सी, एक चपला विश्व की ध्रुव तारिका-सी, श्रसित कर्म-विधान का आदेश करती, श्रसित गति का पथ-दिशा निर्देश करती।

सर्विप्रासी अर्थ पूर्ध खनर्थ होता, स्वयं के अतिरेक में निव अर्थ खोता, धर्म-मोच समेत आत्मा दीन होती, काम के हित देह भी श्री-हीन होती।

हृद्य श्री मस्तिष्क दोनों चीगा करता, बाहुओं को दीन श्री वल-हीन करता, उदर बढ़ता श्रर्थ की श्रति कामना-सा, रूप बनता स्वयं रूप-विडम्बना-सा।

योग अविचल एक आसन पर लगाये, अर्थ-आगम में सकल परमार्थ पाये. भोग, मोजन आदि की चिन्ता विसारी, और भूले साधना में अन-नारी!

स्वर्य-योग सनर्थ का साधन बना या, सर्थ-होन समस्त-सा जीवन बना था, सर्थ के ही अर्थ केवल सर्थ-अम था, स्वर्थ-साधन स्रतः केवल व्यर्थ अम था!

किन्तु इस चिर भ्रान्ति में ही प्रात होते, स्वर्ण-वर्णों में दिवा-सपने सँजोते, धर्म-काम-समेत तजकर मुक्ति घर ने, सज्जा चलते वर्ष की संकृत डगर में, हो सजग नर-रत्न सस्मी के विपिए में, खोजते ये स्वर्ग मिट्टी की श्रविन में; श्रयं का ज्यापार दिन के संग खुलता, जाम की संयत तुला पर विश्व तुलता।

धूप अन्नत प्रष्प से कर देव-पूजा, मौन सन में मनाते सागर-सनूजा। अर्थ की ही प्रार्थना कर जोड़ करते. याचना के क्चन मन से होड़ मरते।

भूमिका में वर्ग की इस हिन्य-विधि की, करुपना में नित्य की नन मन्य निधि की, क्षर्य के ज्यापार के सन हाट खुतते, ऋदि-मन्दिर के समस्त कपाट खुतते।

कार्य का ज्यापार रिव के संग बढ़ता, की तुला पर ऋदियों का रंग खढ़ता, लाभ से युत हृदय का सन्तोष बढ़ता, पतों पर पत्न कल्पना का कोप बढ़ता।

स्वर्ण विखराती हुई नित साँम दलती, श्रीर चाँदी, लुटाती रजनी निकलती, करुपना के कुमुम-से नचन खिलते, नयन-सम-पय में श्रमुत सर्वत्र मिलते।

ध्यारती में सजग कर चिर कार्य-भ्याला, कर विपणि में रुचिर चन्न्यल दीपमाला, कर सुगरामा नम्य धागत मूल धन की, देखते थे राह भी के धागमन की। इस प्रकार समस्त जीवन अर्थ-पर था, अर्थ-हित साधन-सहरा जीवन अमर था, अर्थ-वैभव के प्रदर्शन-पर्व आते, अर्थ-संचय को कृतार्थ वही वनाते।

कल्प से गृह भी विपिश में कर उनाला, वर्ष के भारम्भ में कर दीप-माला, दूर करते तिमिर जग से दीनता का, चय न होता किन्तु मन की दीनता का।

जारती शुनि स्वर्ण यालों में सलाकर, बाद्य उत्सव-हर्ष के बहुविष वलाकर, स्वर्ण दीपक से समर्चित कर रमा को. सफल करते सिद्धि की सुविगत समा को!

सिद्धि-दायक देवता को पूर्वक्रम से,
पूज करके, स्वर्ण की नृतन कज़म से,
जाम-शुम के सिहत नृतन पत्र पर पर,
वर्ष का आरम्भ करते मुद्द प्रकट कर।

वृत्तिया देकर दिलों को तोषकारी, भाग्य-वर से पूर्ण करते कोष भारी, द्वार जिनके पर्व पर ही शकट खुलते, जब विभव से लोक के दुर्भाग्य तुलते।

बन्म से परिण्य भरण तक पर्व आवे विविध, वैभव का महोत्सव सर्व पावे; बान पड़ता भवन श्री के श्रेष्ठ कुल-सा टमड़ता था माव वैभव का तुमुल-सा। स्वर्यातीरण तुल्य गृह के द्वार सजते, हुप के निर्घोप-से वहु वाग्र वजते, सर विग्रल श्रानन्द सबके मुद्दित सन में, भाग्य से शिशु जन्म होता श्री-सदन में,

जब कि दीनो की दुखी कितनी विचारी कीया मातायें बहन कर गर्म मारी, निपट साधनहीन पशुकों तुल्य देती जन्म शिशु को; बीयहों में ढाँप जेती।

जब कि लक्ष्मी की क्रमा के पात्र सारे, बस्त्र की क्षाभूषयो से तन खँवारे, स्वर्ण-मृतों से मधुर घरटा वजाते हाथियों पर वैठ परिखय हेतु जाते,

श्रालय-साधन दीन का श्रानुराय सन का दीन होता, व्यर्थ-अस कर श्रानुकरण का । दीन दुखियाँ की उदास-मना प्रियायें स्तान-सन करती प्रश्रुय की प्रक्रियायें।

स्वर्ण-रत्नो से विभूपित बगमगाती, अप्सराम्रों-सी सुसन्जित गीत गाती. युवतियों के यूथ झवि-वैभव सुटाते, पर्व पूर्ण समृद्ध यीवन का मनाते।

जब भरण भी मान-वैभव-पूर्ण वनना सत्य पथ भी स्वर्ण-रत से पूर्ण वनता, सर छटी में, घृल में धजात सोते दीन फितने! भाग्य को निज शेप रोते!!

ľ

इस्तगत साधन बना बत्यादनों के, कर नियन्त्रित कार्य सारे, कारणों के, धर्य-पति बन विश्व में शासन चलाते; अभिक जीवन-मरण का अधिकार पाते।

श्चार्यपतियों के लिये सन श्रेय जग के, श्चीर उनके ही लिये सन श्रेय जग के, दीन का श्वधिकार केवल पूर्ण श्रम या भार का निर्वहरण उसका कार्य-क्रम था।

ष्ट्रस्त-सी दुर्तभ बनी थी मात्र रोटी, ऋया बना कैलास की दुर्गन्य खोटी, पुक्ति या बस काम का पशु मोग उनको, पर्व पेय विराम था बस रोग उनको।

चुगा चींटी और मझती भूमि-जल में , चर्य की धृव साघना कर घर्मे-छल में , वे चहिंसा, घर्म की नय के उजारी , सोखते ये दीन की अम-शक्ति सारी ।

पान, भोजन श्रीर भेपज के विधाता वन, बने थे श्रर्थपति सब प्राणदाता । किन्तु उनमें दे मधुर विप प्राण हरते मनुज के शव पर महल निर्माण करते।

टीन कुटियों से कलंकित स्वर्ण-पुर में . दीन दुक्षियों के व्यथा से पूर्ण दर में , स्नाग किस विद्रोह की स्ननतान जलती किस प्रलय की मूमिका स्वज्ञात पलती।

## सर्ग २३ त्रिपुर उपचार



परशुराम के शक्ति-योग के घरणी पर सजीव अवतार सेनानी ने किया सुरों में नव जीवन का चिर संचार, मिला सिद्ध नेतृत्व सुरों की सेना को वन कर वरवान. हुआ सुरों का शोणितपुर में सफल अत खंतिस अमियान।

आतम-योग से अन्वित होकर बनी शक्ति जीवन का श्रेय, संघ-शक्ति से रिवत होकर बना दिव्य अध्यात्म अनेय, देवों के जीवन में जामत शक्ति-श्रेय का अभिनय बोध असुर-शक्ति के अनाचार का वना शक्ति-वस से प्रतिरोध।

वेवों के चर का सन्वेदन वन त्रिमुंबन का दुख अपमान , अमुरों के अंतिम अवसर-सा हुआ प्रकट वनकर अभिमान , अमुरों के सचित पापों का हुआ युद्ध फल-सा दुर्वार , अनाचार के अंतिम क्य-सा विदित हुआ तारक-सदार।

पर प्रारच्य पाप के फल-से वे तारक के चौरस तीन, होने लगे फलित त्रिश्चवन में प्रकृति-किया से पूर्य प्रवीय, स्तेह-दर्प के मिले पिता से रौशव में पोषित संस्कार, हुये त्रिपुर में प्रकट धर्म, बल, वैमव के बनकर क्यतिचार।

प्रकृति धर्म के प्रकट अनय का केवल शक्ति-योग प्रतिकार , किन्तु शक्ति से शिष्ट न होते मन के सुत्त्म विकृत संस्कार , वन सकती हैं समर-सूमि में उद्धत वल की रक्त समाधि , हो सकती उच्छिन्न न वल से पर जीवन की ज्यापक ज्याधि ।

द्या सैनिकों का संगव है अस्त्र शस्त्र वत्त से संहार, किन्तु पक्षायन और झदा पर नहीं शक्ति वत्त का अधिकार, धर्म-शांति औ सुख-समृद्धि के जाता-दाता भूप खदार, अनाचार का गुप्तचरों के द्वारा करते झदा प्रचार। श्रमुरों के श्रतिचार, सुरों की नागृति का संचित परियास , हुशा शक्ति की चरस परीचा तुल्य रक्तपुर का संमास , श्रमुर शक्ति के चरमविन्दु-से थे तारक के श्रत्याचार , अय शक्ति की फल काष्ठा-साथा उसका रख में संहार।

पय पान से मधुर न होते यद्यपि नागों के विष-दन्त , होता प्राकुत-शिक्ष-द्यानय का नहीं शक्ति-वत रया में धंत . सजग विश्व का सतत चहुनिंश स्तेह-शक्ति-पूर्वक क्रियान , करता है विश्वस्त विश्व में शान्ति-स्वर्ग का सहज विधान ।

वर्म काँस के उन्मूलन-सा सिद्ध हुआ वारक-संहार । हुये अंकुरित फिर त्रिप्तरों में शेष सुष्त आसुर संस्कार , विवश प्रकायन के आगन्तुक मय, करुणा भी उन्मद क्रोथ । हान-वर्ष-वैमव-कांका में बने पिता के चिर प्रतिशोध ।

राजतपुर में झान-धर्म का सूद्य अध्य वन करुणा-मीति, फिलित हुआ कमलास कूट की वन अधर्म की रुचिर अमीति, शिक्त और वैमव से मोहित दुवेल, दीन, अर्किचन झान, वन अझान बना जीवन का माथामय नय-धर्म-विधान।

श्रायसपुर में दर्प-कोध से उत्मद मय से कुप्टित काम , फिलत हुआ विद्यान्याली के वल-वैसव में फिर उदाम , श्रज्ञ, दीन, वल-हीन प्रजा की खल्पटिट में वनकर शान्ति , प्रकट हुई शासन सेवा औ पद-नियमों की सूपित श्रान्ति ।

कांचनपुर में भय-करुए। श्री कोध-दर्भ का हन्द-विकार, शान्ति, समृद्धि श्रीर सुख का वन छद्य हुआ सहसा साकार, जिसकी माया के विमोह में स्वप्नों के स्वित्य प्रासाद, कर निर्मित, अम श्री सेवा का बहन कर रहे जन अवसाद। राजसपुर में देख प्रचारी श्री मक्तों का पृथु पालएह, तथा धर्म में भी सत्ता श्री शासन का आतंक श्रखण्ड, धन-चैमन की माथा का लख मन्दिर में महिमा-विस्तार, कर चठता दीनों का अन्तर किस ईश्वर की आर्च प्रकार।

आयसपुर में ऐस शक्ति औ शासन की प्रमुता उदाम, भी उत्मद विलास का क्तिन देख अनर्गल औ अविराम, देख धर्म औ धन दोनों का सत्ता-शासन के प्रति मोह, कर उठता था दीन अमिक का हृदय सभी के प्रति विद्रोह!

कांचनपुर में देख धर्य की छाया में पल रहे धनर्थ, धर्म और शासन दोनों को देख अर-नय में ध्रसमर्थ, जीवन धी अस की छाती पर चलता धन-बन का न्यापार, देख दीन के मास कान्ति की कर बठते से सीन पुकार।

धर्म, शक्ति, धन की माथा में हुआ सत्य खीवन का लुप्त उगल रहे ये विष खनर्थ का कीन खनर्गल विषधर गुप्त, हुआ विषाक्त वायुमण्डल या सिसक रहे जीवन के प्राण, विकल हुये खपनी कृतियों से सक, मूप, श्रीपति सगवान।

त्रिपरों के अनर्थ उपचय से विकत हो को तीनों लोक देशों का जय-इर्ष अन्ततः बना हृदय का नूतन शोक जिससे आकृत हो अयन्त भी धीर वित्त में हुआ उदास गुरुओं का आदेश प्रहस्स कर गया स्वयं ब्रह्मा के पास।

पकाकी जयन्त को आया देख अवानक अपने घाम, बोक्तें ब्रह्मा, "वस्स विजय कर शोखितपुर का गुरु संप्राम, स्थापित कर चिर शान्ति, अर्कटक किये स्वर्ग सम तीनों सोक. किन्तु सुमन में हिपा कीट-सा कौन नधीन तुन्हारे शोक? पाकर तुम-सा प्रत्न शानी औं इन्द्र हुये त्रिभुवन में धन्य , शासन, घर्म, विभूति, कीर्ति में कल्प तुम्हारा वत्स! अनन्य ; किन्सु विजय के हर्ष पर्व में आई सहसा विन्ता कीन ? करो हृद्य की ज्यक्त बेदना, करो बचन से रंजित मौन !"

कर विनम्न निव शीष, जोड़ कर, बोखा सादर बीर जयन्त— "नाथ! आपके झान चहु-से सुते चतुर्दिक दिन्य दिगन्त , भूमि, स्वर्ग, पाताल लोक के सन-बीवन की कोई बात रहती अविदित नहीं आपको किसी काल किंचित् सी तात।

इलका करने के निमित्त ही किन्तु हृदय का दुर्नह भार, बिनय निवेदन का अभीष्ट है मुसे क्रमागत शिष्टाचार, घडक रहा मेरी हृद्यति में वह त्रिलोक का हा हा कार मेरी वासी में त्रिलोक का स्वर कर रहा विनीत स्कार।

शोशितपुर के महासमर में करके तारक का संहार इसने सममा हुआ आज से निष्कंटक सारा संसार, किन्दु पतायम कर तारक के आतंकित वे औरस तीन, त्रिपुरों के अधिनायक वनकर रहे विश्व का मुख सब झीन।

घर्म, शान्ति, शासन, ससृद्धि का देकर दीन दिश्व को दान . सोख रहे जीवन बीवों का. रच अनेक दुर्मेश विघान . दुर्वेल, दीन, दुःखी जीवों के त्रस्त, भीत औं आकुल भाए , आज आपके निकट सांगते घात ! पुन अनय से त्राण !

हुये पिता के तुल्य आपके कर से ही ये दुर्जय बीर, रका-कवच समान त्रिपर के वे दुर्मेंग सुदद प्राचीर, जिनके स्दूभव भी विकास में रहा आपका वर आधार, स्नका हास, विनास, परामव, समी आपका ही अधिकार। राजतपुर में झान वन रहा प्रम. शक्ति और घन का दास, भाया का आहम्बर घनकर घर्म कर रहा निज उपहास, प्रकृति-अर्चना से मानों हो जड़ चैतम्य-रूप भगवान, वने दीन दुक्षियों के निष्ठुर कृ र शासकों के उपमान।

आयसपुर में शक्ति और बक्ष वर्ष-विभव का कर विस्तार, दास कर रहे दीन क्षनों को जीवन का महर्ष अधिकार, शासन और शक्ति के मद से द्वा सभी चन्मद राजन्य विवश प्रजा में नित्य कर रहे नाथ! अहर्निश पाप जमन्य।

कांचनपुर में ज्ञान-शक्ति भी धर्म-मान सब बन विक्रेय भर्य मात्र में अन्वित करते जीवन के सब मुन्दर श्रेय सोने के महतों के पद में पड़े भोंपड़े पंक समान वैभव के पापों की निधि का करते केवल अनुसन्धान।

नाथ ! त्रिपुर में झान. शक्ति, बन बन बीवन के दुर्मव साध्य फैला रहे अखिल त्रिमुबन में अनाचार अतिचार अवाध्य , दीन दु सी आतंकित विस्मित दक्तित विवश हत आन्त अधीर प्रजा चाहती सत्य, क्षेय औ सुन्दर मन से युक्त शरीर ।

नाथ! त्रिपुर की दीन प्रजा के बन्तर का वह हाहाकर वन आया मेरी वार्गी में विवश विनय का शिष्टाचार आज त्रिलोकों के मन-भुख का प्रतिनिधि वन में विनत जयन्त सृष्टि-विधाता से अभियाचित करता इन त्रिपुरो का अन्त।"

हो प्रसन्न, अन्सीर शान्त सुख रुज्यक वाणी से समुदार बोक्ते नहा, चतुर्वदन से चठी एक स्वर की अंकार, "क्षविदित महीं सुके निप्ररों का बत्स! वेदनायय वृज्यन्त कर सर्वता है अन्त न रुनका कभी शक्ति का किन्तु कृतान्त । अप्रर-शिक के तप के बता से हुआ तात ! इनका निर्माण, है निमित्त भर सर्ग-नियम का मेरा अवधि-पूर्ण वरदान, एकाकी तारक का सम्मव शिक्ष-योग से या संहार, पर त्रिप्डरों का नहीं शिक्ष से सम्भव है करना प्रतिकार।

सर्ग-नियम में नही अनय का सम्भव है कोई प्रतिरोध , है उसका उपचार शक्ति से अन्यित शिव का शाश्वत वोध , रजा औ पालन के प्रभु हैं तेन्ध्र्तिं ने विष्णु उदार , यदि अनन्त है अनय, तथाविध हैं अनन्त उनके अवतार ।

रक्त-बीज है अनथ, शक्ति से संभव क्या उसका उच्छेद ? प्रति विनाश के रक्त-क्षेत्र में होते नित अनन्त उद्मेद , प्रकट असुर का सन्मुख रण में करती बुद्ध शक्ति संहार किन्तु असुरता का कुल-कम से होता है प्रच्छन प्रचार !

यदि अभीष्ट है. तुन्हें त्रिप्तर के जीवन का करना उद्धार, मेरे आशीर्गद सहित तुम जाओ भी शंकर के हार, त्रिप्तर-अनय के उन्मूलन में एक मात्र शिव पूर्ण समर्थ केवल क्रान-शक्ति के साहस हैं अपूर्ण, इस कारण ज्यर्थ।

सभी कार्य हैं सर्ग-सरिश के पर्व-अनुक्रम-युत सोपान शिव के कार्यों में भी भेरी सेवा का सहयोग समान, जीवन के रथ का संचालन विघर करेंगे मंगलधाम उसके नम्न सारथी का पद मान्य मुसे है सहित प्रशाम।"

सुन ब्रह्मा के बचन ज्ञान से दीपित हजा जयन्त कुमार, संस्कृति का शिव सत्य भव्य वन हुआ लीचनों में साकार, कर प्रयाम, लेकर ब्रह्मा का आशीर्वाद सुल्य वरदान. किया बीर ने स्तेह दूर्य से श्री कैलास खोर अभियान! चमझ रहा या हृद्य प्रेम से, फड़क रहे ये बहु शुम कांग, चरखों का गतिवेग वन रही सन की सहिसासयी उसंग, कितनी स्मृतियाँ सक्षग हो रहीं बन कातीत की भृति उदार, ये मन के संकल्प रच रहे कितने सन्य नये संसार।

वेल दूर से ध्रुवतारा-सा वह गिरिपति का धन्नवल कूट, चमड़ इत्य से हर्ष हगों में पढ़ा कद्ध निर्मार-सा फूट, सेनानी को येट इत्य से पूर्ण हुये मानों सब काम दोनों ने युगपत् गितिना के किया पदों में नम्न प्रशाम।

सहज स्तेष्ट् से कोमल कर से ब्रू गिरिजा ने उनका शीष गद्गद् बाणी से दोनों को दिया मधुर मंगल आशीष, उत्सुकता से फिर जवन्त से पूछा, "सक्कशल स्वर्ग समाख किस कारण से बत्स! अवानक दुखा खागमन तेरा खात ?

"कुराल सहित है राजी हमारी औ प्रसन्न हैं तेरे तात! और वर्ष आनन्द सहित है, रोष न अब कोई उत्पात सूर्य, चन्द्र, बम, बरुण सहित हैं पूर्ण कुराल पूर्वक आचार्य होते हैं सानन्द अप्सरा औ किसरियों के सब कार्य।"

तन जयन्त ने कहा "क्रुशन ही सदा स्वर्ग में रहती मात! जब तक हैं प्रसन्न हम सन से ये करुणामय पद-जननात निषम प्रकृति की सृष्टि किन्तु यह है दुर्गम निरत्न संसार, होते ही रहते हैं इसमें नित्य नये उत्पन्न निकार!

वन्तु स्कृत्द ने पूर्व स्वर्ग में कर अपूर्व जीवन संचार कोला उसके किये विजय के शक्तियोग का नूतन द्वार, शोखितपुर में सेनानी ने तारक का करके संदार किया सदा को दूर स्वर्ग से असुरों का आतंक अपार। किन्तु पलायन कर तारक के प्रत्न युद्ध से मात. तीन , त्रिपुरों के अध्यक्त स्वयंभू, बने विश्व-ध्वातंक नवीन रच कर आयस, रजत स्वर्ण के त्रिपुरों में दुर्मेश प्रकोट अत्याचार धनेक कर रहे शर्म, अर्थ, शासन की धोट।

शक्तियोग से सेनानी के हुआ स्वर्ग तो पूर्ण अनेय किन्तु सुरक्तित हुआ न ख़ल की आशंका से जग का अय बसा का आदेश बहुयकर आया आज आपके पास, व्यर्थ स्वर्ग की विजय, विश्व में शेप रहें यदि सारे ब्रास।

प्रार्थनीय हैं आज हमारे विश्ववन्द्य कैलास - अवीरा मिले विश्व को आज ईश से संगल का अन्तिस आशीप विश्वनाथ की परस कुपा से मिटें विश्व के सारे त्रास . विश्व बने उनकी विभूति औ घर घर बने दिव्य कैलास;।"

सुन जयन्त के वचन उसा से कहा हगों में भरकर स्तेह "तात! त्रिष्ठर के जन जीवन है शोचनीय खति निस्तेहेह कर न सकी बदि शक्ति तुन्हारी संरक्षित जीवन का जैस झान-शक्ति की स्कृतिं चाहती अभी कान्ति-सा कोसल प्रेस।

इसी प्रेम के विना बन गया राजवपुर का ज्ञान विमोह इसी प्रेम के विना छा रहा धायसपुर में बल-विद्रोह इसी प्रेम के विना स्वर्णपुर पाल रहा केवल ज्यापार विना प्रेम के झान, शक्ति औं अर्थ सहज वनते खितचार।

योवन की उदाम शक्ति कर अधुरों का रण में संहार कर सकती उन्भव अनय का प्रतिवत्त से केवल प्रतिकार शोगित का शोगित से करके ज्ञान-दीप्त निर्भय प्रतिशोध उच्छुंखल अनीति का करती सवापि पूर्ण सफल प्रतिरोध । रक्त-बीज यह योनि असुर की दुर्विनीत अस्यन्त दुरन्त, क्या गृह गृह के शोखितपुर में हो सकता है युद्ध अनन्त, नहीं देवसेना कर सकती त्रिप्ररो का युगपत च्छार जीवन की सत्ता में दुष्कर है करना निवीब विकार।

प्रकट असुर का हो सकता है ज्ञान और वल से संहार पर प्रच्छन असुर का दुष्कर वत्स! युद्ध वल से उपचार एक तारकासुर की यद्यपि शोगितदुर में बनी समाधि किन्तु त्रिप्रर की त्रिगुख सृष्टि यह हुई अनंत विश्व की ज्याधि।

पूर्ण ज्ञान के विश्रह शिव ही दे सकते वह शुवि आलोक . शिक्ष-प्रेम जिससे अन्वित हो बना सके यह विश्व अशोक , एक पाशुपत ही कर सकता त्रिश्रों का युगपत संहार , कर सकती है विश्व जागरित केवल दसरू की संकार।

आक्रो बत्स ! विश्व-सानव की पीड़ा के जीवन्त प्रतीक! पूर्व स्वर्ग की वह सरीचिका कर मति-अस के तुल्य अलीक, करो ईश के निकट निवेदन वे अपने उच्च्यल खबूगार; होकर द्रवित अवश्य करेंगे शस्त्र जिन्नर-बन का उद्धार।

बत्स! तुम्हारे स्निम्ध हृदय का परिचित बन्धु परीचित स्कन्द सहयोगी है सदा तुम्हारा यथा काव्य का संगत छन्द, श्री अनुक्त व्यक्ति की गरिमा-सी मैं तुमसे पुत्रों से थन्य, अवनि-गंध-सी वन क्रुसुमों के बैमव में अभिनात अनन्य,

कर शिव के चरणों में अर्पित सुमन मार्थना-से साकार, हों कृतार्थ हम औं कृतार्थ हो अनुकम्पा से यह संसार, आओ मेरे हर्ष-गर्ब-से अुगल्-बंधु तुम मेरे साथ होंगे नय से और विनय से शीखित वत्स ! सवा गिरिनाय।" जाकर उमा, जयन्त, स्कन्द ने शिव चरखों में किया प्रशाम आशीर्वाद समेत ईश ने स्वागत किया सहज श्रमिराम, स्नेह सहित पूछा जयन्त से 'कुशल पिता श्रीर माता तात! हैं सकुशल गुरु, सूर्य, चन्द्र युत्त देवलोक के जन श्रमिजात''।

"नाथ ! श्रापकी अनुकम्पा से सदा कुशल पूर्वक सुरलोक किन्तु अनर्थ-अनय त्रिप्टरों का बना हमारा नूतन शोक, यौचन औं अमरत्व मोग से देवलोक अब है न कुतार्थ त्रिमुचन के सुख शान्ति स्वर्गका बना अमीप्सित नव परमार्थ।

सेनानी ने शोखितपुर में करके तारक का संहार, किया पराजय की पीड़ा से नाय ! हमारा किर उद्घार, विजय और जागरण स्वर्ग के बने नवीन करण के मंत्र, त्रिसुवन का आवर्श वन रहा आज स्वर्ग का नृतन तन्त्र।"

भरकर दीर्घोच्छ्वास शोक से बोला शिव से बीर जयन्त
"किन्तु विश्व के परिवामों का हुमा न शोखितपुर में मन्त ,
वारक के सुत तीन युद्ध से नाथ ! पलायन कर शुपचाप
त्रिप्ररों के अधिपति वन देते त्रिभुवन को बहु-विथ सन्ताप।

ज्ञान-धर्म, शासन-रचा औ शान्ति-समृद्धि-नीति का इस वन अवर्म, अतिचार, प्रशोषण सिद्ध हुआ पापो का सद्ध ; धर्म-श्रान्ति,शासन-भरीचिका औ समृद्धि-अस से आकान्त धन्तर से चिट्ठिग्न हो रहा विश्व अधीर खुव्य औ आन्त ।

है अनीति के अवरोधन में अन्तम विधि का सर्ग विधान , और विष्णु का पात्तन केवल शोखितपुर की विवय समान ; हो सकती चिन्छन्न न इनसे नाय ! अनय की गहरी मूल , शाश्वत मंगल-शान्तिदायिनी केवल इन चरणों की धूलं।" शिव बोले गम्मीर शान्तिमय वचन स्नेह से पूर्ण चवार--"प्रकृति और प्रतिरोध मार्ग से चलता यह अपूर्ण संसार ।
ज्ञान-शिक संयोग विश्व का रिक्त करता पावन होम ,
त्रिष्ठरों से उद्घार विश्व का कर सकता पर नामत प्रेम ।

परशुरास ने झान-योग को अस्त्र-शस्त्र-वस्त की वे शकि सजग झान तप के वैसव को अर्थित की अपूर्व अभिव्यक्ति, विना शक्ति के झान पंगु-सा होता सदा दीन भी हीन, माया के गन्भीर असर में होता है रूख दुल्य विसीन।

 किन्तु जागरित देवों का वह शक्ति-योग से दीपित ज्ञान कर सकता है शोखितग्रर की युद्ध भूमि में विकय विधान, त्रिप्ररों के त्रिलोक में स्थाते असुरों के जो बीज धानन्त, स्तका चन्मूलन सम्मव है नहीं शक्ति से बीर जयन्त।

शोशितपुर को वो अधुरों के शोशित से, कर पूर्व प्रनीत , दुर्वेकता को जीस शक्ति से हुये स्वर्ग के देव अभीत , त्रिप्तरों का दुख दैन्य आज यदि बना धुरों के मन का ताप विश्व-प्रेम ही व्यक्त हो रहा सहसा उसमें बनका आप।

प्रेम अग्रुर, नर, मुनि, देनों को धाता का अम्लय नरदान अन्तर्हित कर खेता तम में उसे अग्रुर-नर का अज्ञान, खेकर स्निग्व ज्ञान का दीपक दो त्रिमुबन को ज्योतिर्दान, मिलकर दीप अनन्त करेंगे स्वर्ग नये रवि का निर्माण।

लीवन के मधुरस से गीली शक्ति सूचि पर, ले क्षवि-स्रोत विकसित होंगे खयुत स्वर्गन्से जीवन के खगणित अन्सीत , अन्तरिक्त में भी सुवमान्सा उनका सौरममय खालोक जीवन के नूतन समात में मन्य करेगा वस्स ! त्रिलोक। है बुद्धो का धर्म-विरत हो, दें तहलों को जीवन-ज्ञान सस्त्र-सात्र-का परशुराम की भाँति करें अभ्यास प्रदान , जीतराग होकर योगी ही दे सकते हैं जग को प्रेम ज्ञान, शक्ति को प्रेम अखखिडत रचित करते शास्त्रत चेम।

है युवको का धर्म शिखा यह से जीवन की उञ्चल हाथ तिमिर जीन त्रिसुवन का गृह गृह करें क्योति से पूर्ण सनाय, जन जन के अन्तर में जामत कर जीवन का ज्योतिदीप करें सुक्षि के सुकाओं से फलित लोक के मानस-सीप।

मन-पुकों में हो आमासित जीवन की निर्मल रस-कान्ति जामति का बङ्गास बने, वह बिवरा स्वप्न की कीमल भ्रान्ति ; जीवन का गौरव जामत हो वनकर सहज मेंम की शक्ति , जगे श्रेय, आनन्द, शान्ति में कोकों की उज्ज्वल अनुरक्ति ।

कान, राकि श्री सहज प्रेम की वन कर जन जन जीवित मूर्ति-करे प्रमात वायु-से जग में वितरित नव जीवन की स्फूर्ति ; एक्क्वल स्वच्छ वायुमबहल में ले गम्मीर-सुक्त नित श्वास मरें द्वय में स्वश्थ चित्त से नवजीवन का दृढ़ विश्वास ।

जब गृह गृह में जामत होंगे बीर जयन्त और दृढ़ स्कन्द होंगे सहज प्रवाहित जग में जीवन-स्रोत नमे स्वच्छन्द, पढ़ पद पर जिनके प्रतिनों पर होंगे नमे तीर्य-निर्माण जीवन का परमार्थ वनेगा प्रस्य खांचमन, सेवन, स्नान।

जीवन के पावस प्रवाह में मन्दिर. घाटं, दुर्ग, आसाद बुद्दुद से विलीन होगे, ले काई कर्दम सहश विपाद, सिकता के निर्मत प्रतिनों में प्रतिदिन होगा पर्व समान जीवन के क्या क्या में होंगे पूजित मृति-सम्ब मगवान। होगा जामन जन-जीवन की शक्ति ज्योति का जब विस्फोट, कुहरे और तिसिर-से होंगे विगत्तित पत्त में सकत मकोट, खन्नो के किएपत मवनों-से दुर्ग, कोट, गढ़ औ मासाद होंगे लीन शून्य अन्वर में वनकर जामति के अवसाद।

यह अखरह आकाश वनेगा मुक्त सकत तोकों की अंक, मिट वायेगा माग्य-चन्द्र का चय-विवृद्धि का अमिट कलंक, मित वायेगा सभी गृहो को मुक्त पवन-रिव का अधिकार होगा सभी जीव-सदनों में नम, जल, पवन, तेव विस्तार।

जन जन के जामत गौरव से कम्पित होगी अन्य अनीति हम्म, दर्प, अतिचार आदि की प्रजय बनेगी मीपण् भीति, धर्म भुरत्थर अन्य गुजारी सह-विभोर शासक सामन्त धन-कुवेर, शीमान, हानपति सबका क्रान्ति करेगी अन्त।

मुख श्री मुद्रा वेख सदा वो करते ये प्रसाद का दान मूल बायेंगे धन्हे सहज ही श्विर परिचित निष्ठुर अगवान , खुल बायेंगे सहसा उनके सल सन्दिर के अन्तर्हार मॉर्गेगे जायत सामव से वे बीने का वस श्राधकार।

जिनके सत्ता औ शासन का बन बन के उर मे आतंक, हो जायेंगे अस्त अचानक वे वज्ञ-अ्ज्ञ के दीप्त मयंक, जिनके इंगित पर नचते हैं प्रतन्ती-से मानव निष्पाण जामत मानव की करुणा से माँगेंगे वे जीवनदान।

जिनके दान, दया पर पोपित मानव के सव पावन घर्म, जिनके वैसव की आसा से आलोकित जीवन के कर्स, जिनकी श्रद्धा से पोपित हैं जीवन के सव सिध्या झान, जायत मानव से माँगेंगे वे केवल श्रस का वरदान।

भोग और सेवा का साधन बना जिन्हे कर निज आधीन, धर्म शक्ति वैमय की दे नित भ्रान्ति, भीति, श्राभरण नवीन, जीवन के भ्रशों से वंचित कर, भी भरकर केवल गोद तन, मन भी जीवन से करते नर-दानव वीमत्स विनोद,

षही नारियाँ जामत होकर वन जीवन की शक्ति नशेन कन्दीगृह के अग्न द्वार पर दीप धरेंगी अस्त अदीन, सानव की संस्कृति का गौरव होगा नारी का सन्मान नारी के स्वतन्त्र जीवन का स्नेह बनेगा चिर वरदान।

जिसके जीवन के विकास की गति भी वन्यन के अनुकूल , जिसके जीवन की विभूति हैं गतियों की वस क्रिमिय-पूल , शासन के आश्रय में पलते जो छाया के उष्प समान , गृह गृह के सन्दिर में होंगे वे बालक प्रित भगवान ?

प्रति मानव के शीप और भुक्त होंगे जब दिज वेद-प्रवीख प्रति मानव के वाहु वर्नेंगे कृत्र शक्ति के रक्ता-जीन, प्रति मानव की जंधारों जब होंगी धर्ध-काम से प्रष्ट सेवा-अस से प्रति मानव के पावन पद होंगे सन्तुष्ट।

रव आनव मानव बन मन से श्री तनसे बन देव समान होगा नये विरव का सुद्धा श्री पालक अनन्त अगवान, झान, शक्ति, अस श्रीर स्नेह से कर सुन्दर का चिर निर्माण सब जीवन के पल-पर्वों में नित्य करेगा हर्य-विधान।

सरत सत्य का प्रेस वनेगा खच्छ झान का उज्ज्वल घर्म जरा जीवन का संगल होगा श्रेय कर्म का सुन्दर मर्ग , सत्य, श्रेय, सुन्दर से चन्त्रित बीवन की कृतियाँ खच्छन्द सुमनों की सीरम खामा-सी वीटेगी वग में धानन्द। जब न शक्ति को घन-वैभव का अनुषर वनकर पावन झान , भ्रान्त-पतित होकर आत्मा का स्वयं करेगा नित श्रपमान , झान, शक्ति-घन-अय-स्नेह को अन्यित कर बीवन के साथ होगा जब श्रानन्द शान्ति के नित्य लच्य में पूर्ण सनाथ ;

शांक और बल-दर्भ ज्ञान को बना भीति से अपना दास , जीवन के सीन्दर्थ-शील का जब न करेगे नित उपहास , स्नेह-शील-नथ से संस्कृत हो जब जीवन की मंगल-शिक स्वच्छ-ज्ञान के शुचि प्रकाश में होगी निस्थ श्रेथ की भिक्त ;

धन औं वैभव शांकि-ह्यान को करके केवल छल से कीत जब न बनेंगे चिर विखन्तना जीवन की नय के विपरीत , जब धन-वैभव निरञ्जल मन से ज्ञान-शील का कर सम्मान संस्कृत शक्ति और बल द्वारा नित्य करेंगे अय-विधान ;

अपने शक्ति और वैभव से होकर पूर्ण प्रतिष्ठित ज्ञान खच्छ ज्ञान के सुचि प्रकाश से शक्ति-अय का कर निर्माण , ज्ञान-अय के अनुचर बनकर धन-वैभव हो पूर्ण कृतार्थ जीवन के सुनीत संगम में सिद्ध करेंगे नित परमार्थ ;

क्षव जन कन के वर में पादन आरमा का व्यव्यक्त आलोक होगा छित्त स्नेह-करुगा का थन कर ग्रुचि संगत मथ खोक , क्षव जन बन के तन श्री मन में छिपी संघ की शक्ति अपार जायत हो मोंगेगी सहसा जीवन का गौरव-अधिकार;

जन जन के कण् कण् श्रम में चन्ति धन-विभव अपार मॉर्गिगा शासक स्वामी से शान्ति और श्री का अधिकार, तव जब पेतनता से होगी मंग गुगों की संचित आन्ति नवगुग का निर्माण करेगी श्रेष मुखी बीवन की कान्ति। अयुत विश्वकर्मा जीवन के अखिल विश्व-जन जब निर्माण होकर सजग सचेष्ट करेंगे विश्व प्रगति का नव-रथ-यान , होगा तमी अनन्त त्रिपुर पर वस्स ! सफल अन्तिम अभियान , होगे तमी विमुक्त विश्व में मुक्ति-शान्तियत सुख के गान ।

सतत प्रगतिमय युगलचका से होंगे जिसके रिव श्री सोम, होंगा जिसका क्षत्र श्रलंकृत नत्त्रतोंमय विस्तृत व्योम, होंगा दृढ़ रथनीड़ हिमालय प्रकृति सुसन्जित शोमाधाम, प्रकृत मारतवर्ष वनेगा जिसका हिन, निर्मल, अभिराम।

विनकी धनुष्कोटि पर आश्रित बद्य अस्त के पर्वत कृट होंगे कृवर-युगल युगंधर अश्वयोग के थन्त्र अटूट, अम अश्व के तुल्य युक्त हो ऋग्-यजु गति के वनें प्रसाय शक्ति और सहिसा से रथ का करें स्वयं ही पथ निर्माय।

इरावती भौ सप्तसिंग्डु के पार्श्वद्ग्छ से युक्त जलाम पुष्ठ अरव-से अनुगामी हो प्रवत्त अयर्थ और प्रिय साम , विश्व-विधाता ब्रह्मा स्रेक्ट कर में अपने प्रण्य-प्रतोद करें सारधी वन संचालन विसका स्वयं सदा सामोद !

सरस्वती जिसकी घंटा बन करें विश्व में जय निर्घोप संवत्सर गति बनकर जिसकी करे निवारण पश्व के दोव, मेरे श्रात्म रूप ही वन कर श्रात्मिल विश्व के मनुज अवीय महारथी वनकर जीवन के हों जिसमें विधि से श्रासीन!

वना मेरु का घतुष, शेष की प्रत्यंचा पर कर सन्धान क्यन्ति-शल्य-युत विष्णु-चेत के करें प्रचारित दुर्घर वाख, एक पाशुपत से पत्तमर में होकर मंग त्रिपुर के कोट जीवन के सुन्दर अन्वय में वर्ने श्रोय के अमिनब स्फोट। शोणितपुर में वह देशों की विजय स्वर्ग-जय का आरम्भ ; त्रिपुर प्रकृति के पाठ तुल्य हैं चिद्त हुये हरने को दम्भ , ज्ञान-शक्ति खी श्रेथ-स्नेह का जायत कर घर घर में मन्त्र जाको वस्स ! करो त्रिभुवन को सब वन्धन से पूर्ण स्वतन्त्र ।

जब पावन गुरुम त्र सुम्हारा जगा ज्ञान के च्योतिर्दीप खोलेगा दीनों के मन के मुक्तासय चिर मुद्रित सीप, पाकर परशुरास का तुससे शक्ति-योग का नव सन्देश जाग चटेगा कान्तिगीत वन:दीनों का चिर पाजित क्लेश।

स्की व्याँकों का बाँसू वन वत्स ! तुन्हारा पावन स्नेष्ट् संघ-शक्ति वन दूर करेगा दीनों के सब भय सन्देह, इ.ल-यल-धन से जो धन तक ये रहे सदा बल्गों के क्रोथ कीवन के व्यधिकार वनेंगे सबके वे जीवन के श्रोध!

जोक-विश्वकर्मों से निर्मित जग जीवन का नव रथ-यान , सतत कांत्रगति से त्रिप्डरों पर वस्त ! करेगा जब कांसियान , होगी किंपत घरा, विकल्पित होंगे त्रिप्डरों के अधिराज दीनों के चरखों पर होगा नत अधुओं का हम समाज !

कन जामित की धाराओं में जब पावस का मत्तव मनाह धमकेंगा खिविदित गति-क्रम वन मानव का नृतन बत्साह, तव तट के तरुओं से गिरकर शक्ति-विभव के सब प्रासाद खरह खरह होकर दीनों के गृह के होंगे नव खाहाद।

स्रोतो के निर्वाध वेग से होंगे मंग सभी प्राचीर त्रिमुदन में संचार करेगा जीवन का चन्मुक्त समीर, तुंग तरंगों पर बुद्बुद्-सी तरणी में प्रमुखों के प्राथ इती केवटों से मौंगेंगे खाँसू दे जीवन का त्राण। अक्षानों में झान उदय कर, दे अवलों को वल का नोष और स्नेह से उन्हें दीप्तकर, करो त्रिप्टर-गति का प्रतिरोध, आत्मा का अनुरोध जागरित बीवन के गौरव का मान बने तुम्हारी क्रान्ति-धगति के पन्थों का क्रम-दिशा विधान।

जाओ बत्स ! तुम्हारी जय हो, जाये स्कन्द तुम्हारे संग जीवन के सैनिक प्रत्रों से सफल वने माँ की उत्संग, त्रिसुवन की माताओं के सुत बन सेनानी और जयन्त बनें श्रेय के प्रहरी बनकर क्राम्तिद्त जागरित कानन्त।

जाओ वत्स ! सुम्हारी जय हो, हों सब सफल तुम्हारे कार्य त्रिसुबन में प्रबुद्ध बौवन की राक्ति और गति हो जनिवार्य, रनेह और सौहार्द सुम्हारा बन मानव का चिर सम्बन्ध करे श्रेय जी सुख से जन्वित जीवन के सारे अनुबन्ध।"

मुन रांकर के बचन ज्योति से आलोकित हो वटा जयन्त नई दिशाओं से आभासित सहसा दर्शित हुये दिगन्त , त्रिपुरी के कोटों में देखा एक जया ,जीवन-उद्देक सिल्वे प्रस्तय प्लावन में निसके भाव-कमल अभिरूप अनेक !

"नाय! आपके अमृत वचन से हुआ आज जग पूर्ण कृतार्थ त्रिप्तरों की अनिवार्थ विजय में फिलत हुये सारे परमार्थ, जगदम्बा का स्तेह, आपकी करुणा और स्कन्द का साथ चन्य हुआ में सदा प्राप्तकर, विश्व हुआ यह पूर्ण सनाथ।

शंकर के चरणों में दोनों वन्त्रु मुका ब्रद्धा से शीव , चौर उमा का स्नेह भरा तो करुणा से खंचित चाशीष , चत्ने नवीन पन्य पर खपने करने त्रिमुवन का उद्धार यथा स्वारूय-वर-से त्रिमुवन के विचर रहे खरिवनी कुमार।

## सर्ग २४ त्रिपुर उद्घार

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |

शिक्त स्तेह-अवतार तुल्य थे वे जयन्त सेनानी, स्वर्ग-पन्थ पर सीच रहे गति त्रिमुबन को कल्यागी, त्रिपुरों की पीढ़ित जनता के चर में मान समांथे करते गृह विचार स्वर्ग की सीमा पर वे आये।

सेनानी को जान स्वर्ग में फिर जयन्त-युत आया, एक स्वरा क्ताह झुरों के मन-अवनों में छाया, मये स्वर्ग के निर्माता की कर उच्च्वल अगवामी हुई नवीन देवताओं की सहसा शीति प्ररानी।

हुई समा समयेत सुरो की फिर नन्दन कानन में, आये सब सुर-लोक कुत्रहल तो नृतन आनत में, एत्सुक देख जयन्त समा को उठकर सहसा बोता, जीवन का नृतन रहस्य-सा उसने क्रमश खोता-

"मुम्हें विदित है बन्धु! अयंकर शोखितपुर के रण में , कर तारक-संहार हुये थे हम विजयो जीवन में , नव जीवन का गर्व पराजित स्वर्ग लोक ने पाया चाल हमारे शक्ति-योग ने स्वर्ग कालेय बनाया।

किन्तु विजय का गर्व काल सी बन्तु हसारा भूठा, यद्यपि बना अजेब हसारा सुन्दर स्वर्ग अन्ठा, हैं तारक के एप्र कर रहे शासन पूर्व अनय का निष्टरों में रच बाल निरन्दर छल, बल, घन, अस, सब का।

वे धमेदा अपने कोटों में करते नित मनमानी सहते अत्याचार विवश जन दीन-हीन अज्ञानी, जीवन का अविचार बन रहा उनकी दैनिक वर्या जम की:मूचि, कीर्ति, श्री, प्रतिमा करती विवश सपर्या। राजतपुर के ज्ञान-स्रोक में बना सत्य भी माया, धर्म-ज्ञान पर अर्थ-काम का मोह आन्ति-सा छाया, वैसद के शृंगार सोग में ईश्वर जग को छलते मिक और अद्धा के छल में अनय अनेकों पलते।

, आयसपुर के शिक्त-लोक में यल आर्तक वना हैं, दुर्वल दीनों को मन के भी सपने वहाँ मना हैं, कार्य और पद सेवा करते सामन्तो की मय से, इन्मद दर्प सूत करता है नर-नारी के नय से।

कांचनपुर के दिव्य लोक में बना घर्म-वल घन है, धनिकों के अधिकार अकेले जीवन के साधन हैं; धर्म और वल क्रीतदास-से धन की सेवा करते दीन दुखी जन अग-सेवा में जीवन के हित मरते।

धां। धांग लकदा है जनका धन-चल के बन्धन में धर्म भ्रान्ति वन रहा अनेकों दीनों के सुत सन में, फिर भी अन्तर में आकुल हैं त्रिपुरों के नर-नारी, मूक क्रान्ति कर रही प्रतीका केवल बन्धु हसारी।

है शिव का ध्यादेश इसें जा त्रिप्तरों के घर घर में , होगी बीवन ज्योति अगानी दीनों के अन्तर में , संघ-शक्ति का ज्ञान स्नेह से उनमें जामत होगा विश्व-क्रान्ति में सफल हमारे मन का अभिमत होगा।

दिखा सत्य का मार्ग सत्य थ्यौ स्तेह भरे जीवन से,
भ्रान्ति—मीति हम मिटा सर्केगे श्रन्तर्वेघ वचन से,
ज्ञान—स्तेह से जायत होगी नई शक्ति जीवन में,
वन ह्रवर्यों का संघ मरेगी जो गौरन जन-भन में।

जीवन के गौरव से परिचित त्रिमुवन के नर-नारी, होंगे नई क्रान्ति के सैनिक स्थाग होनता सारी, होगी व्यापक प्रतय उपस्थित एक साथ त्रिप्रों में, तब अमुरों का पाप खुलेगा वन अमिशाप उरों में।

साहस, स्तेह, विवेक, शक्ति से कर निज पूर्ण उरो को, स्वर्ग छोड़ कर चलें सभी हम धनय-त्रस्त त्रिप्डरों को, जीवन की जामित का घर घर खलस धलपड जगायें जन जन में भर नई चेतना सैनिक उन्हें बनायें।

कन जामित की कान्ति बनेगी युद्ध नवीन हमारा, होगी सुन्दर सृष्टि विश्व में इसी क्रान्ति के द्वारा, होंगे मंग प्रकोट रजत के, आयस के कंचन के, होंगे जामत आत्म-बोब से सुप्त भूल्य जीवन के।

आश्रो त्रिसुवन की जामित में स्वर्गिक विवय सफल हो, यह जीवित आदर्श हमारा त्रिसुवन का सम्बल हो, हो कृतार्थ देवत्व हमारा मानव के गौरव में वने स्वर्ग आक्षोक हमारा दानव के रौरव में।

वैठ शक्ति भी साहस के दृढ़ गतिसय सुन्दर रथ में, आओ सेकर आन-दीप हम चले त्रिपुर के पथ में, वला स्तेह का शंख कान्ति के पूर्ण नवीन अस्पन-सा त्रिपुरों के नृतन विवान से स्वें सर्ग-क्सव-सा।"

फह्ते फह्ते यों जयन्त ने शंख गमीर बजाया अन्तर का स्वर सेनानी ने मर निर्चोष जगाया, देव-कुमारों ने शंखों में प्राया जगाकर अपने मरे दिशाओं की पत्नकों में कितने सुन्दर सपने। संग शिक-सी अप्सरियाँ भी चर्ली समुत्युक मन से, चर्ली योगिनी किन्नरियाँ भी पूत प्रशस्त चरण से, चला त्रिपथगा तुल्य देवदल अभिमत त्रिप्रर-दिशा भें , जगा ज्योति का पर्व त्रिखग की तमोनिलीन निशा में।

प्रथम ज्ञानपुर में प्रवेशकर मन्दिर एक बनाया, जिसने उस पुर के मकों का विस्मय सहज जगाया, नहीं देवता उसमें कोई, नहीं ज्ञारती अर्था, पूजा और प्रसाद किसी की जिसमें सुनी न चर्या।

विस्मित थे सब लोग देखकर मन्दिर एक निराला, जगती थी जिसमें सम्भ्या में एक ज्योति की प्वाला, वैठ आसनों पर जिसके श्रुचि सुन्दर स्वच्छ मधन में करते थे कुछ लोग ध्यान नित पूर्ण समाहित मन में ।

घर घर में जा उस मन्दिर के शुक्ति-न्य-रील एजारी , फरते दीनों की शुक्रूषा सेवा के जतघारी स्नेह और सेवा से डनमें ज्ञान-प्रदीप जगावे दिखा सत्य का रूप धर्म की भ्रान्ति निरुद्ध मिटाते।

भा उस मन्दिर के मुनियों से जन जिज्ञासा करते. धर्म, ज्ञान, आचार सत्य के प्रश्न सामने घरते, तो विषेक भ्रौ विनय सहित वे समुचित उत्तर पाते, खुलते सभी रहस्य रहे जो भ्रव तक उन्हें भ्रमाते!

ईश्वर तो केवल जीवन है जन जन के अन्तर का, रूप-नाम केवल आश्रय है मानन के टग-स्वर का, मूर्ति और मन्दिर निमित्त हैं ईश्वर की श्रमा के धर्म-शास्त्र आधार मात्र हैं ईश्वर की चर्चा के। घर्म-तत्व पूजा-चर्या का अनुमव में अन्वय है, केवल ९क प्रमाण घर्म का दैनिक जीवन-तय है, विग्रल प्रकृति के उपकृत्यों में घर्म तिरोहित होता, आत्म का स्वर करट-वाद्य के कोलाहल में खोता।

यदि ईरवर का वास विश्व के जम जम के अन्तर में, तो मानव जंगम मन्दिर है ईश्वर का घर घर में, इसके आत्मा औं शरीर की सेवा तन औं मन से सबसे इतम धर्म, मुक्ति हैं इसके आराधन से।

भानव-हित से द्रोह धर्म की छावा में जो करते, वे अधर्म का आराधन कर दम्म धर्म का भरते, प्रत्रों के अपसान त्रास से परम पिता की पूजा जो करते, उनसे बढ़ बंचक कौन विस्व में दूजा!

नहीं सत्य है केवल पालन सदा यथार्थ वचन का, कार्य सदा होता है केवल अंथ लोक-जीवन का, सत्य, अंथ की सुन्दर केवल शुचि धन्तर की वायाी, होती चसके सौन कर्म से वसुन्धरा कल्यायी।

हुई विवेक-क्योति से काकुत ज्ञान-मोह की माया, कौर विनय-सेवा में सबने मर्म वर्म का पाया, क्योहीन-सा जान पड़ा वह सब आडस्वर अपना मंग हुआ उस सत्य-प्रमा से वह सम्मोहन सपना।

पा जीवन का बोध हर्प से दीप्त नारियाँ जागी, भारांकित हो उठे हृदय में कितने मरह-विरागी, भ्रष्सिरियों के तप-सेवा में तत्व धर्म का देखा, क्षरिहत करती पृष्ठ आन्ति के एक झान की रेखा। श्वात्मा का श्रालोक ज्ञान है बन यह सबने जाना, मानव का सम्मान धर्म है यह सहसा पहचाना, श्रयं-काम से पूर्ण धर्म की मंग हुई बन माया, तमी ज्ञानपुर के लोगों ने तत्व धर्म का पाया।

हुये नई आलोक प्रमा से दीपित सव नर-नारी, बेतनता से हुई जागरित सोई धुषमा सारी, सत्य-झान ने श्रेय-सोक का द्वार मनोहर खोला धर्म-तत्व बनकर अन्तर में आत्मा का खर बोला।

हुपे रांख घड़ियाल छादि के घोष भीन उस स्वर में , लीन छारती की जामा थी धन्तक्योंति-प्रसर में , मन्दिर के जड़ भगवानों के सिंहासन भी काँपे नये जागरण से भक्तों ने स्वप्त प्रराने नापे।

मई राक्ति वन नव चेतनता पौर बनों में जागी, परमेरवर के छत्र वन्धु ये खात्मा के अनुरागी, आत्मभाव से एक हुए सव नव अभिजात अभय में, धुर्वक्षता की आन्ति मिट गई करुणा पूर्ण प्रस्त्य में।

एक तथा नमुत्र विश्व के अन्तरित्त में चमका, निर्माता वन नये पत्थ का संस्तृति के गतिक्रम का, अस्त हुये जिसकी आभा से राहु, केतु, शनि सारे शीतल हुये सुधा सागर में धूमकेतु-अंगारे।

राजतपुर के ज्ञान-लोक की लेकर ज्योति पताका, आयसपुर की तमस आमा में करते जायत राका, ज्ञान-लोक के विप्रल वन्धुओं सहित देव गण सारे आयसपुर की ओर प्रमा के पूर समान सिधारे।

चौंक पढ़े चनको विलोक कर आयसप्रर के वासी, विस्मित हुये देखकर आये सैनिक वन संन्यासी, स्नेह-सहित सौहाई-समादर पाकर क्रमश उनसे, हुये प्रभावित अभय प्राप्तकर ज्ञान-शक्ति के गुए। से।

दिव्य झान-मन्दिर में चनके कौत्ह्ल चरा आते, विस्मित होते जब ईरवर के दर्शन कहीं न पाते, पूजा और प्रसाद रहित थी वहाँ आरती वेला एक सामना का प्रदीप था करता वहाँ उजेला।

साहस पा सौहाई-स्नेह से पूछ चठे नर नारी, "कौन धर्म यह जिसमें कोई प्रमु, पूजा, न प्रजारी?" "है यह जीवन-धर्म" स्नेह का उत्तर सादर पाया, "प्रमु, पूजा भी मण्ड प्रजारी भ्रान्त धर्म की माया।

चिन्सच का अवतार कदाचित् सम्भव है पत्थर में! हैं चेतन भगवान जागरित जन जन के अन्तर में, पत्थर के भगवान बनाकर, ह्रव्यहीन अधिकारी करते भोग. विलास, स्वार्थ का छल भक्तों पर भारी।

श्रीर श्रन्हीने जन जीवन में नृप-सामन्त वनाये, सब श्रिषकार तुन्ही को इल कर इन प्रसुर्थों ने पाये, श्रन्यायी वह ईरवर जिसने तुसको दास बनाया ज्ञान-शक्ति से वंचित करके तुसको सदा अमाया।

ईश्वर के सरहप को किसने कन अन्तर से देखा, देख सका कव कौन ज़ून्य में खिंची भाग्य की रेखा, भाग्य और भगवान अनिश्चित सीमा की संघायें, गौरव औ प्रकार्य छोड़ कर क्यों हम उन्हें मनायें? जीवन के गौरव के सव जन जन्मजात श्राधकारी, हैं समर्थ प्ररुवार्थ मात्र में संस्तृति के नर-नारी, सिटा आन्ति को वे विवेक से यदि स्तरूप पहचानें, हैन्य श्रीर दासत्व सभी के हों पत्त में श्रनजाने।

हैं जीवन के साध्य सभी के सत्य, श्रेय, सुन्दरता, श्रेत्यों के अधिकार नृपों का त्रम्म शक्ति से हरता, परम साध्य ये बना स्वयंमू प्रसु जीवन की अपने, साधन-पद से भूपित करते सबके सुन्दर सपने।

हान-चेतना की आत्मा में आमा खच्छ जगाओ , स्ते धौर एकत्व संग में शक्ति अपरिमित पाओ , प्रत्य-सिन्धु-से समझ तोड़ दो यह अनीति की वेला , इदित मुक्ति का सूर्य विश्व में करे नवीन इसेला ।"

मई चेतना आगी जामत मानव के व्यन्तर में , खालामुखी प्रशाग्त पता रहा धर के प्रति घर घर में , प्रकट हुई भूकम्य-प्रत्य में व्यविदित व्यन्तन्याला , काँप चठा वह कांचनधर का कंचन-कोट निराला।

धायसपुर से उसक् प्रक्षय का सिन्धु मंग कर वेला, कांचनपुर की धार वढ़ा कर सीमा की अवहेला, तारकाच के वन्धु तरंगें देख नयन मर लाये । दाहीनों ने हो मीत-मिक से निल भगवान मनाये।

चठा तरंगों के अगिएत कर सिन्धु गरज कर बोला— (सुनकर गुरु गन्मीर घोप चर पार बना का होला) "नाच रहा है साग्य विश्व का मेरी इन लहरों में हुव गये सगवान प्रलय के पहले ही प्रहरों में। जीवन के तुम नाविक नर हो लो पतवार उठाछो , चलो तरंगों पर चड़कर निच पौरुष का फल पाछो , जीवन के उच्छ्वास तुम्हारे तूर्ण तरंगें मेरी , गर्जन छन्तर्नांद तुम्हारा : बीवन की रहा मेरी !

मर मर कर भी वन्धु न जाना तुमने जग में जीना, सींच रहे यह स्वर्ण वाटिका देकर रक्त पसीना, छगा रहे हो रत्नकुसुम वन हो कौड़ी के माली, नंगा वदन विलोक हॅस रहीं ये तरुओं की डाली।

मानव हो, अपने जीवन के गौरव को पर्शानो, नर हो, तुम अपने पौरुव के वैशव को पहचानो, देखो निज अस और शांक के युग युग संवित फल से जीवन सर में खिले स्वर्ण के ये प्रासाद कमलसे।

श्रमि-शिखा हो दीप्त ज्ञान की श्राश्रो संग हमारे, दीप्त करो जीवन-बेदी में सावों के श्रंगारे, सहज स्तेह के शक्ति मंत्र के पावन उरश्वरण से सिद्ध करो श्रमुतत्व, युक्ति हो जीवित मौन मरण से।

देखों अपने बाहु जिन्होंने आदि व कितने तीड़े, देखों अपने बरण जिन्होंने सार्ग न कितने सोड़े, देखों रक्त-स्वेद-वेल-साहस श्री अस-विक्रम अपने किये जिन्होंने श्रीसानों के सत्य न कितने सपने।

श्रमी तुम्हारे वीर वाहु में श्रतय-सर्ग का वल है श्रमी तुम्हारे थीर वच्च में राकि-पीठ निश्चत है, श्रमी पन्थ की सरिश तुम्हारे टड़ चर्रश्लॉ-की दासी, श्रमी तुम्हारी स्वास मुक्ति की स्वच्छ वायु की प्यासी। चूर हुये बीवन-धारा में पर्वत सिकता-कण-से, जीवन के क्रम में विखरे तुम महाकाल लघु च्रण-से, दर्पण वन तुम मानवता को सत्य स्वरूप दिखाओ, प्रतय-सिक्ष्य वन महाकाल का सर्ग हार दिखलाओ।

जाग हैंठो वन मानवता के प्रलयंकर सेनानी, गूंज हठे नव सर्ग-भारती क्रान्ति-मुखी कल्याणी कोटि-बाहु अवतार ईश के कोटि अस्त्र तुम धारो कोटि कोटि विक्रम से अपने भू का भार हतारो।

श्रमुरों के शीपों-सी खिएडत होकर रत्न श्रटारी गिरें हेस-हम्यों की, होकर श्ररमों पर वित्रहारी, निष्करटक होकर वसुन्धरा विहेंसे नम्दन वन-सी, जीवन की विसूति विकसित हो सुरभित कल्प सुमन-सी।

राकि, प्रेम, आलोक विश्व में शिव विभूति-सा विखरे, प्रत्नय पर्व में स्नात मनुज का रूप सनातन निखरे; मिटे आर्थ-शासन नगती से, दूर समस्त अनय हो मंगत का वरदान मनुज को प्राप्त अखएड अमय हो।"

धुन श्रमिकों में हुई जागरित जीवन की चेतनता, स्नेह-शक्ति वन स्फूर्च हो उठी दीनों की निर्धनता, कृपकों ने भी छोड़ भूमि को नभ की खोर निहारा, दीख पड़ा उनको उत्तर में जीवन का धुवतारा।

दासों के करहों से निकला ''नागो वन्धु हमारे, ज्ञान अन्त हो चुके प्रलय में पाप अनन्त तुन्हारे, ज्ञान विदा दे रही अभुभर संस्तृति तुन्हें प्ररानी नई सृष्टि कर रही तुन्हारी गौरवसय अगवानी। जागी, आज तुम्हारे स्वर से जागें नम के तारे, चलो, तुम्हारी मुक्त प्रगति से चलें शेष-फण सारे, चले, तुम्हारे कर-शंगित पर त्रिमुवन के प्रह डोलें बोलो, आज तुम्हारे स्वर में हृत्य विश्व के बोलें।"

वोल छठे सब एक क्रवह से 'मानवता की लय हो'
गूंज छठा स्वर अन्तरित्त में 'अन्त समस्त अनय हो'
'जीवन'का अस, मेय और मुख चिर अधिकार हमारा
करना हमको सिद्ध संघ के शक्ति मंत्र के द्वारा।'

सानवता का सहासिन्धु उठ प्रसंख बेग से उमझा, कंचन कतरारों के स्थाँ पर मेचो का वृत धुमझा, तत्तनाचों की रूप ज्वास की शिखा-विजलियाँ चमकी चान कासिनी कासी वनकर प्रसुबसर्ग में व्सकी।

त्रिभुवन विवतित हुये प्रतय की क्रान्तिमयी हतवत से, अन्वर आकुत हुआ दीयों हो भीषण कोताहत से, तम का जीवन यान बत्त पड़ा किस बिर अमृत पय में कीन अवस्तित अन्त हो रहा सहित गति के अथ में।

कौन कालगांत से क्लों-से सूर्य कौर शाश वहते, प्रगति पंथ पर क्षम बेद के बायु-बेग से बदते, प्रगाब-प्रतोद-भन्त्र की ब्बनि से कोज धगति में मस्ते भारत-प्रकार पर बैठे विधि गति-सचालम करते?

गूंच वठी गति के परिचय की घएटा व्यनि-सी वाणी, वैठ चली कैलास-तीव पर सब के संग सवानी, कर श्रुति तक सन्धान शेष की ज्या सुमेर के घतु की क्यान-शल्ययुत विष्णु तेब का शर किस अपर अततु की करने निरिच्त नियति, शन्सु ने फिर ह्य तुल्य चढ़ाया, किस प्रयास का पर्व विश्व का मन्य कल्प वन छाया, फहर रही थी शुभ्र कमल की उल्लबल वर्स पताका, फरा के अंचल में विकसी नम में निर्मल राका।

रथ के पीछे ऐरावत पर चढ़ जयन्त-सेनानी, चले देव-सेना युत करने गौरव की अगवानी, करते जय जय नाद देव-गय, निक यानो पर आये, गति-जय के निर्घोष गगन में वजनाद-से झाये।

रथ में ही क्रिभियान कर रहे संग शंन्सु के मन से, ज़ जो विरव के कृषि मुनि-नर-गण रथ के पीछे तन से, करते नर निर्मोष गर्व से नम में कन्पन भरते, करते कन्पित घरा ईश के गण थे नर्तन करते।

भाज विश्व-श्रभियान-पन्य में उञ्ज्वल क्योति बगाती दीप्त शिखा-सी ललनायें थी गीत श्रोन के गातीं, उसदा जीवन-सिन्धु भंग कर श्रान श्रसंघित बेला श्रातोकित कर श्रयुत तरंगें झ्रवि-शशि खिला श्रकेला।

हुआ विश्व-अभियान त्रिपुर को आज लत्त्यकर सन में आज विजय का ओज मतकता जन जन के आनन में, आज चेतना-दीप सूर्य वन उदित हुये अम्बर में होने लगे गलित त्रिपुरों के कोट प्रदीरी प्रसर में!

जन के गर्वित घोष वज्र-से दिशा कुहर में ज्यापे, गति से कम्पित हुई घरा श्री मूल त्रिपुर के कॉपे, उमड़ा जीवन-सिन्धु चतुर्दिक देख त्रिपुर सकुचाये शंकित मन से सभी देवता कर उपचार मनाये। प्रलय-सिन्धु में लघु बुद्बुद्-से त्रिप्टर विकस्पित होते, शून्य-हृद्य प्रति लहर-असर से श्रति श्रातंकित होते, लगता था सन्देह मरण का तृण का तुच्छ सहारा, लचित होता नहीं चतुर्दिक कही श्रलस्य किनारा।

श्रायसपुर के लौह हुई। में शंकित विद्यान्माली, हुशा सुसजित बीर दर्व से श्रीर कुपाया सँमाली, जान समागत श्रानाहृत भी श्राज श्रम्त की येता, हुई। चुकु पर धनुष खोंच कर बैठा बीर श्रकेला।

शिष्टाचार समान मौन ही सव सामन्त पघारे, अस्त्रों से सक़द्ध हुये स्थित दुर्ग-चूड़ मे सारे, कोटों पर आरुड़ चतुर्विक सैनिक हुये वचन से होते शंकित, विस्मित, हर्पित अद्भुत आगत रण से।

हाथा भय विस्मय कोलाइल छाकुल छन्त पुर में , घरती कितने रूप यज्ञ-सी भावी सबके उर में , गरिमा से गन्सीर रानियाँ वैठी मीन भवन में , करती :भीत विनीत दासियाँ परिचर्या, युत मन में ।

तारकाच निज कांचनप्रर के सिलत स्वर्ण महल में , स्तिन्मत था अवलोक अन्त को, आकृत अन्तस्तत में ; किं-कर्त्तन्य-विमृद्ध सदश था वैठा वह मन मारे , तज्ञक-सा निज गर्म कोप पर फर्या-से नयन पसारे।

कर्ताओं ने उन प्रन्यों की लिपि को एन सर देखा, जिससे दीनों के भाग्यों का खंकित या सन लेखा, हारों पर सज़द्ध खड़े ये सेनक खाजाकारी, शंकित, विस्मित, हर्पित मन में देख कालगति भारी।

हुई तीक्रगति तार-वेग पर स्थिति में मानों लीना, सर्ग-कृट पर मानों सहसा प्रलय हुई आसीना, पावस-धनु पर खींच शेप-क्या कर आक्वंचित कर को, खोड़ा शिव ने चढ़ा शूल पर सिद्ध पाशुपत शर छो।

हुई घतुप टंकार त्रिदिव में वज्ज-घोप-सी छाई, विद्ध त्रिपर धुगपत् विलोक कर गिरिला मृदु मुसकाई, खएड खएड हो कोट त्रिपर के मर्यादा-से टूटे, शासादों से श्वालाओं के घूम गगन में छुटे।

हुये समाधि-लीन मन्दिर में देवों सहित पुजारी, भस्म हुन्या कमलाच पुष्य-सा क्वालाओं में भारी, विद्युन्माची की समाधि या खँडहर रंग महत्त का, स्तन्मों से हो रहा नियन्त्रण सामन्तों के दल का।

- तारकाच निज रत्त-राशि को देख देख रह-रह-सा, गर्म-कोष में कांचनपुर के अस्त होगया सहसा, बुद्बुद् से हो गये विजय वे त्रिपुर प्रजय के रय में, था उनका अवशेष न कोई परिचित सर्ग-उदय में!

मानवता की महाक्रान्ति के धीर मनस्वी नेता, त्रिभुवन की जूतन संस्कृति के वे अभिजात प्रणेता, युद्ध, शान्ति, नय, धर्म, कर्म में सस्वा स्नेह-अमिमानी, एक देह-मन के युग कर-से वे अयन्त-सेनानी,

मानवता के प्रलय-पूर के बन दो धीर किनारे, मर्यादा खी दिशा दान कर थे दे रहे सहारे, किया रक्त-अतिशोध बिन्होंने शोशितपुर के रख में, विद्या रहे जे धीर हृद्य खब त्रिपरों, के प्रांगण में।

. त्रिप्ररों के बन्दी गृह से जो कृद पहे नर-नारी, प्रलय-सर्ग के कोलाहल में भ्रान्त हो रहे मारी, स्फूर्ति भरे कर-पद की गित में, श्राकुल अन्तस्तल से, जन-जागृति के चार-वाय में भटक रहे वादल-से।

सम्बोधन कर छन्हें स्तेह से कच्छ लगा कर ध्रपने, नयनो से नयनो में जामत करके सोये सपने, कहते "सोये बन्धु! सदा को सारे ध्रत्याचारी, नूतन सर्ग-विधान मॉंगदी तुमसे मुक्षि तुम्हारी।

म्रान लोक की रजत-भस्म से क्योति नयन में जागे, स्वर्ण भस्म से प्राण प्राण में नई चेतना जागे, जीह भस्म से हो संचारित नये रुधिर की चारा, वैद्यनाय का त्रिप्रर-वहन हो आयुर्वेद तुन्हारा≀

त्रिष्ठरों के वन्दी गृह से ये दीन दुस्ती नर-नारी, निकल रहे हो आन्त मुक्ति से, तब सीमायें सारी, धाल हृदय के स्तेह-दीप से इनको पन्थ दिखाधी, इनको जीवन-दर्प दान कर, जय को सफल बनाधी।

राजतपुर के झान स्रोक के श्री-हत मूद प्रजारी, ये ईश्वर के झन्य-अक, श्वन तर के शाया-मिखारी, स्तिग्ध सत्य की ज्योतिदान कर नव जीवन दो इनको; मक्कों को भगवान नया दो। मकि, इष्ट हो जिनको।

श्रायसपुर के शक्ति लोक के ये सामन्त रंगीले! किस करुणा से श्राव हो रहे बनुजो के रग गीले, मानवता का स्नेह-झान दे मानव इन्हें बनाओ, इनके दासों की करुणा में इनका जीवन पाओ। कांचनपुर के स्वर्ग लोक के ये विमृद् ज्यापारी, शासो पर कर रहे निकावर खान सम्पदा सारी, सानवता का सर्म बोघ दे इनके शास वचाओ, स्नेह, शक्ति, सौहार्द, ज्ञान से श्री को नेवस्य वनाओ।

सुन जयन्त को सेनानी की सावसयी मधुवाणी, हुये नवीन सुबन में तथ्मय क्रान्तिद्त वरदानी, खिली शान्ति की छपा प्रतय के भीपण कोलाहल में, मई सुष्टि-सी छदित हो रही जीवन की इलचल में।

च्दय हुचा कैतास कूट पर नये सर्ग का रिव था, नये विश्व का गीत रच रहा मानव का ध्रुव किन था, विश्व भारती के संगत-सा शिव का डमरू बोला, शिव ने बाज नवीन सर्ग का सूत्र सर्ममय खोला।

अन्य गुहाओं से दीनों की दूर तिमिर कर मैला, आतप औ आलोक भुक्त हो मुक्तिन्यमान्सा कैला, जीवन का खच्छान्द खच्छा भव वायु-प्रवाह त्रिपुर में दिव्य गन्ध भर, हर्ष-वीचियाँ दठा रहा दर दर में !

मानवता के प्रलय सिन्धु की शान्त तरंगें होतीं, पर्व सृष्टि के चरण काल वे बेला-तट पर घोतीं, तट-पर खेल रहे शिशुओं को वैकर सूँगा मोती, जीवन के शिव ज्यापारों के मार्ग विमुक्त सँजोती!

अन्तरित्त में उगा झान का सूर्व अनामिल झिव से, गन्यकोष निल खोल कली ने कहा जागरित किव से— "आज न कलियों के कानों में केवल समुरस घोलो, नये सर्ग के वीज मन्त्र की सन्य अर्गला खोलो।"

## सर्ग २५ शिव धर्म वर्णन

मानवरी के प्रलय सिन्धु के छहे लग में , त्रिप्तरों कां लय हुआ सर्ग के पहले क्या में ; हमा प्रलय से नये सर्ग का स्वर्या-सवेरा , मिटा श्वतय, मय, श्रान्ति, दैन्य का श्राविल श्राँधेरा ।

बही मुक्ति की स्वच्छ बायु जग के उपवन में, जिले जपूर्व गम्ब के शत दल लोक-सुमन में; जन्तर का स्वर मुक्त करंट की बना प्रभाती, बहित नई रुचि मुक्ति-पर्व के सर्ग सजाती।

सिले अपूर्व भाष के सौरम विश्व-मुमन में, इत्राचा पर्व अपूर्व मुक्ति का अखिल मुनन में; जामत था कैलास आज कितने जीवन से जन्मा कितना सब्य विश्व कितने सीपण से!

ञाज पूर्ण ज्ञानन्द-योग में स्थित शंकर ये, शिव में अन्वित जाज सत्य संयुत सुन्दर थे; दर्शन ज्ञाज जपूर्व हिन्द का पावन फल या दनके ही हित वहाँ विश्व समवेत सकत या।

सरस्वती के सहित पचारे विश्व विभाता, कार्य करूमी सहित विष्णु त्रिभुवन के त्राता; आई इन्द्र समेत शची शाखत कल्याणी, कर सबका सरकार शीति गिरिजा ने मानी।

धावसर जान अपूर्व भारती सहसा बोली, (सिस्मित स्वर में लक्ष्मी ने निर-ग्रुपमा धोली) "हुये महेश्वर शंकर धाव जग के त्रिपुरारी शिव से संस्कृत हुई प्रकृति धाव विधे! तुण्हारी। तप का पूर्ण अपूर्व प्रस्य फल फला चमा का, सफल हुआ सीमाम्य असस्टित आन रमा का; आन शची की हुई साधना सनसुच पूरी, त्रिप्रर-विनय में मिटी आन त्रिसुवन की दूरी।

शिष का चैमव आज विश्व के कर में छाया, आज सर्ग ने मार्ग पूर्ण मंगल का पाया; सफत विष्णु के आज हुये वे विकम सारे, लोक नयस में श्री ने नूनन स्वर्ग संवारे।

भाज बहुर्मुं ज बेद हुआ कृतकृत्य भ्रुवन में , त्रिमुबन का सीमाग्य खुला शास्त्रत त्रिनवन में ; मंगल जामत हुआ विष्णु का शेष-शयन में , हुये सत्य, शिव. मुन्दर अन्वित जग-जीवन में ।

ष्मांव इन्द्र ने फल सहस्र नयनों का पाया ; ष्मांव रोष से प्रथ्य सहस्र फर्यों का पाया ; हुई सिद्धियाँ-पूर्य देव-मनुजों की सारी ; कास-बहन रिाव सिद्ध हुये बनकर त्रिप्ररारी ।

पा जयन्त की विजय-सभू सुरप्रर की रानी, वाठिखत बानप्रस्य राची को मिला भनानी! मिली भुक्ति कानन्द्रमयी इनको जीवन में, वॉर्टे ये करदान स्वर्ग के काम त्रिसुकन में।

परशुराम का आब हुआ व्रत पूर्व अपूरा, शक्ति-योग को शिव ने आब बनाया प्रा; भव-वैभव से भव्य हुई शतगुश्चित सवानी नये सर्ग का सूर्व बना उसका सेनानी। आग्यवती श्वव कौन तापसी विजय-कुमारी, श्रमे ! ननेगी विश्व-मंगला वघू तुम्हारी; किसके तप का तेज भाल का वन धुवतारा घन्य करेगा विश्व, शाप्त कर वैमव सारा ?"

स्त्मी ने थर हास कहा. "स्त्य हो कल्याणी, धन्य विश्व के भाव हुये पाकर यह बाणी;" कहा स्मा ने, 'धन्य हुआ पद से गृह मेरा खिला यहाँ जो विश्व उदय का नया सवेरा।"

शिव बोले, ''मैं हूँ छुठार्थ इस गृह के ग्रुख से , वर्णनीय धानन्द धाज का अभित न मुख से ।" सबके मन का मोद स्तिला छवि वन आनन में , स्तिले अभित धानन्द पर्व दीपित लोचन में ।

विन्य ज्योति की दीप-शिखा वस कर त्रिमुबन में आलोकित कैतास-कूट हो रहा गगन में ; आमा-सा आनन्द अमित त्रिमुबन में छाया ; ज्योति-विन्दु में रत्न सिन्धु लोकों ने पाया।

, आज विजयिनी मानवता के जीवन-सर में , खिला शुक्र कैलास कमल-सा उदय-प्रहर में 'अ सीरभ-सा ज्यानन्द पूर्व त्रिभुवन में खाया ज्यान श्वास में प्रायागन्य जीवों ने पाया।

नये सर्ग. के बाल सूर्य की किरण-कुमारी ' जीवन पर आनम्ब-तस करती बलिहारी, गूँच रहे मधु गीत आज रस के त्रिसुबन में ; खिलते रस के पर्व आज गिरि, गृह, कानन में । नव बीवन की वायु मन्द शीतल सुखकारी, हुई प्रवाहित स्वच्छ मधुर आनन्द-विहारी; यासों में आनन्द प्राया नूतन-सा भरता असूत स्पर्श उज्ञास हुएं से प्रतिकृत करता।

हुआ मानसर व्यनित विश्व मानस-सा लय से, हो आन्दोलित जीवन के आनन्द-मलय से; असूत गीत प्रति-व्यनित हो उठा विश्व गगन में बोल उठा आनन्द सुखर उसके निस्वन में।

भारमा का थालोक प्रकृति को दीपित करता, भारमा का त्य बाब प्रकृति में जीवन भरता; भारमा का बामोद प्रकृति की गन्य सुदानी, भारमा का संगीत प्रकृति की मंगल वाणी।

भारता का निश्वास-स्पर्श जीवन की आशा, भारता का अनुवाद बना जीवन-परिभाषा, प्रकृति हुई भरितार्थ भाज वनकर त्रियुवन में भारता का मन्दिर पवित्र जीवन उपवन में।

व्यर्ग का व्यधिकार प्राप्त कर गौरव शाली, सुमन हुये कुतकर्त्य, घरा को मिली निराली जीवन की निधि, सफन्न हुई चिर अन्तर्काला वने आज भूकंप सुजन की सुम्बर माला।

प्रराचीन के निस्त गर्म से शिशु-सा जागा , मन्य मिक्यत खाब रूप-रस से अनुरागा ; बिबती सतार्थे बीर्य खान न्तन फूलों से खाब तये फल फले प्ररातन की भूलों से । विता हिमालय क्योति-दीप-सा मवसागर का किस आमा से चमक कठा मुख तहर तहर का जीवम की मव क्योति अखिल त्रिमुचन में फैली, हुई प्रकाशित वहाँ असृत जीवन की शैली;

नव जीवन के पर्व हिमाचत के ऑगन में, एत्सर-से वन खिले नयन, मन, भू, गिरि, वन में । प्राण स्पूर्णि से प्रकृति सजग होकर पापाखी नव जीवन की बनी व्यंजना मय मह बाणी।

सत्व सरिया-सी वेगवती इसकी घारायें, भागीरथी समान तोइ पाइन-कारायें; बसुः बरा के पृष्ठुल वच्च की वन बयमाला गातीं रसमय राग श्रोज—गति—पूर्णं निराला।

सरिताओं के रुचिर तीर नीरव निर्जन-से स्तरा हो उठे जीवन के नूतन गुंजन से; इवि के कोष समान मनोहर स्वर्थ कमल-के, हुने सुरों-सम बदन प्रफुक्षित मानव दल के।

प्रत्य पार्वती-सी पर्वन की रूप-कृमारी, तपस्विनी-सी जीवन की ज्योर्तिमय नारी, अप्सरियों के कान्त अंग मे पृत सती-सी थी जीवन का सहज तरुग तप-सा तपती-सी.

बन शिव के अवतार तपस्वी हद अत घारी, नर अति निर्मंत-शील, वासना कर विज्ञहारी नारी के तप, शील, स्नेह पर पूर्ण प्रस्त्य से. करते जीवन धर्म प्रपातित संगत वय से।

١,

नर-तारी के प्रत्य योगमय तपरचरण के पावन फल-से, दिन्य-पर्व-से श्रुचि जीवन के, होते प्रत्र पवित्र वीर योगी सेनानी श्रील - स्तेह - नय - धर्म-अये - सेवा - अभिमानी।

सुन्दर स्वस्य प्रसन्न शिवमयी जीवन शैली, श्राखित विश्व में सीरम-सी हिमगिरि से फैली; शाराओं से घरणी ने जीवन रस पाया, सफल हुआ रसदान प्राप्तकर सुन्दर काया।

श्रमरावती समान सजे वहु नगर निराले, सरिताओं के तीर, सुघड़ साँचे में ढाले; जिनमें सुन्दर, स्वस्य श्रीर शिव जीवन पलता जीवन का निर्माण प्रश्नति की वनी सफलता।

करके करन निवास भूमि देशों के वासी, जीवन में सौन्दर्ग-स्वास्ट्य के वन अभ्यासी; दै समर्थ सहयोग मिटाकर सव वाघायें सन्भव करते शिष जीवन की सव सुविधायें।

सरिताओं के चन्त्र-वन्ध की विद्युन्माला, गाम गाम में करती निर्मल नित्य कवाला; रत्नों-से खिल कठे तिमिर के पाषायों में; खिला नया आलोक प्रकृति के भी आयों में।

वसुन्धरा ने हृद्य समुक्रत श्रमना स्नोला, मिश-रत्नों से मानवता ने अस को तोला; खिले क्ष्यठ में स्वेद-विन्दु वन हीरक माला, धूल मरे हाथों ने रज से स्वर्श निकाला। शत शत श्रीपिष प्रस्य खिले गिरि के श्रंचल में . श्रमुतमयी श्रीपिषयाँ बहु फलतीं हुम दल में , प्रकृति-व्याधियाँ जो मानव के तन की हरतीं करके स्वस्थ शरीर हुवें से मानस भरतीं।

निविद् गुहा में अप्रुपें की आँधी के मय से ; करके अवसत शीप सदा ही सहज विनय से ; स्तेह-पूर्ण भी रहे मन्द सुति से जो जलते , जीवन के शुन्ध स्वप्न शिला में जिनकी पलते ,

वे ही ज्ञान-प्रदीप व्योग के रिव-राशा बनते, आज शिखा के शत्मम क्योति-ख्रिव के किव बनते; उनके शुचि सौन्वर्य-तेज के गीत निराजे, आजोकित कर रहे विश्व में जये उजाले।

निर्भंग होकर ज्ञान खिला निज मौतिक छ्रिष में, वीपक का कालोक जगा वीवन के रिव में; क्रात्मा के शुनि गन्ध-राग धृति में एक्खल-से मानस में खिल कठे प्रभा के स्वर्ग कमल-से।

हार भागुर, तृप सामन्तों के भीषण अब से, निकल सकी को शक्ति न बन के ग्रुप्त हृदय से, आज जागरित गानवंता के मुक्त बदय में, जाग चंटी हो उस्किएट्स अमिनात अभय में।

मानवता के आत्मगर्व के जामत च्या से,
मुक्त हुई वह राकि स्तेह के अभिवन्धन में;
हनी अनय का मन्त्र-घन्य वह त्रिपुर विजय में
सत्य, श्रेय, सुन्दर की रचा पूर्व अभय में।

वनी सदा श्रमिजात कुमारी श्रीमानों की , जो जितली-सी रही महल के उद्यानों की ; श्राव ववृ वन वह दीनों की स्वयंवरा-सी श्री समृद्धि वन रही श्रमिक चरलों की दासी।

जो अस-क्या से रहे सूचि को स्वर्ग बनाते, किन्तु नरक में रहे कष्ट से काल विताते, वे ही अभिक किसान बने फल के अधिकारी, जान अस्त हो गये सकल छल के ज्यापारी।

वनकर अम का प्रत्य आन भी हर्पित होती, तोक-अम की आन करों से माल पिरोती; सन अनर्य का मृल अमें भी सार्यक होता होकर अम से फलित वीन अमें के बोता।

मन्त हुये परिकोट त्रिप्तर के जान प्रतस्य में , जीवन की बातास वही उन्सुक्त उदय में ; कान, राक्ति औं स्तेह अब रूपों में जपने , होकर समुदित, सत्य कर रहे सुन्दर सपने।

होकर अस का प्रस्य कार्य सी असे बना था; आत्सा का अनुयोग कठिन मी प्रेय बना था; होकर अन्वित कास असे में धन्य हुआ था; तप से अर्जित जीवन ही पर्जन्य हुआ था।

वना ज्ञान आलोक सभी के स्निग्ध नयन का; वनता वैभव स्तेष्ट् सभी के उन्ब्बल मन का; सब के सत औं तयन स्तेष्ट् - रॅबित अनुरागे, आत्म-भाव, एकत्व शक्ति नूतन वन जागे। मानव ही रह गया एक ईश्वर की आशा, जीवन ही बन गया वर्स की नव परिमापा; आत्मा का परमार्थ व्यर्थ में अन्वित होता, धारमा का परमार्थ काम से सरसित होता।

घर घर आज प्रनीत-धर्म मन्दिर-सा होता । शिशुओं में अवतार नित्य ईश्वर का होता । इनकी पूजा बनी धर्म त्तन संस्कृति में । अब बिग्रह हो उठे सचेतन नव बागुति में ।

घर घर का आनन्द बनी उनकी ही सीता, अननी हुई छुतार्थ जन्म से ही जब शीता; हुआ विश्व अगवान वाल का प्रवय प्रजारी, करते थे सर्वस्व निल्लावर निल्ल वर-नारी।

नारायस्य से नर आत्मा के रूप बने थे, स्नोतों से हो एक सिम्धु-से फूप बने थे; होकर संस्कृत प्रकृति विभृति बनी जीवन की, माया ही भी बनी अपसी नारायस्य की।

स्रिक्ति करती दिन्य देह की दीप्ति दुरों को ; आतमा की चिति दीपित करतीं स्निग्ध दरों को ; बनते मंगस माव मूक भी मन की भाषा ; या कृति में अनुवाद बना जीवन परिभाषा।

मानवरा थी मानदण्ड नृतन संस्कृति का, आत्म माय था मूल मन्त्र नृतन संसृति का; नहीं मनुत को मनुत मानते जो अतिचारी, उनको काल कृतान्त बने अन्तिम त्रिपुरारी। स्वासिमान स्वातन्त्र्य यथा सबको प्रिय अपने , वने बूसरों के भी त्यों ही सिक्त्य सपने ; ईरवर का सम्मान मतुद्र का आदर करना , धर्म पोत है जिससे जीवन सागर तरना ।

नारी का वहुमान बना संस्कृति की बेला, जीवन सागर रहा सान्त जिसमें अलवेला; मानवता की मर्यादा यी निर्मल नारी, शिक्तमेरी अमूर्ति मनोहर औ सुकुमारी।

संस्ति के भगवान बाल की पूजित बाता, है जिसका वात्सल्य विश्व को सरस वनाता; वह युग युग की आतंकित औ खांक्षित नारी, महिमा मरिटत हुई प्राप्त कर गरिमा सारी।

रिश्व-शक्ति में धन्त हुआ सब असुर अनय का, रहा न कारण रोष सुक्त नारी को भय का; निर्भयता में खिली भूति नारी के मन की, इन अपूर्व अनुभूति नरों के नव जीवन की!

निर्वेतता में रही सदा जो नर की दासी, साघन जिसको सदा मानते रहे निलासी; आज जागरित मोननता के मानस-सर में, जिली पद्मिनी-सी प्रनीत वह उदय महर में;

जिसका सुन्दर रूप शाप बनता जीवन का , अंगों का चत्कर्प पाप वनता बीवन का ; अनियश्त्रित छन्भाद रूप-यीवन वन नर का , करता धर्म-विधान दुस्ट खुलबल से स्मर का ; रही ह्या पर जो नर की जीवन मृत पलती, नर को ख़लकर रही सदा व्रापने को ख़लती, मौन, शील, संकोच, धर्म निर्सित कर छापने, खार्पित करती रही चरणा में नर के सपने;

जो मन्दिर से रही सक्ति के फूल चढ़ाती, नर ईरवर को रही सदा अनुकूल बनाती, दयासयी दयनीय धर्म पर जाती बारी, ज्ञान-शक्ति से हीन बही अद्धामय जारी;

रही शिक कि कच्छ खालती जो लयमाला, वस अर्पेण का स्वप्न पलक में जिसने पाला; जीवन करती रही शिक्त-वल पर बिलहारी, ज्ञान-शिक से हीन वही बिर निर्वल मारी;

श्रीमानों के रत्नकोप की दीपक अवाला; तम को देती रही स्लेह से पूर्ण स्वाला; रहे तोलते जिसे व्यर्थ के व्यन्ध प्रजारी; स्वर्ण तुला पर, वह श्री की स्पमा-सी नारी;

कार्तकार ही सान स्वर्ण के जो बन्धन को , सार्थक करती रही कार्थ के भी जीवन को ; कार्थ-काम पर रही मुक्ति करती बलिहारी , ज्ञान-शक्ति से हीच बही लक्सी-सी नारी ;

रहे अमावे आन्त धर्म से विसको हाती, रहे सतावे जिसे शक्ति वल के अमिमानी; करते विसका मोल रहे धन के ज्यापारी ,शान-शक्ति-धन रहित वही चिर वचित-, वारी; हान ज्योति-सी आज नई नामित के पल में, पूर्व मितिष्ठित हो आत्मा के अन्य वल में; अर्थवती होकर समर्थ वनकर सुकुमारी, हान-शक्ति-शी-मूर्ति वनी जग-वन्दित नारी।

खिली भारती तुल्य थुगों की बह छनानी, हुई करा में सन्द मुखर बीए। युत बाएी; जगी ज्ञान की दीप्ति लाज से नम्न नयन में, आत्मा का खालोक-रूप खिलता आनन में।

वासक सज्जा कुल्य रूप-रित-सी सुकुमारी, हुई दर्ग से दीप्त दिव्य दुर्गा-सी नारी; आत्म-शक्ति का छोव जगा कोमल भी तन में, जगा नया विख्वास बन्दिनी के जीवन में।

धर्य चूमता चरण झान, चमता, कौराल के, धर्मकार सब हुये नई गरिमा में इलके; आमूचण, म्हागर, वस्त्र पर जो बिल जाती, उसका स्वच्छ स्वस्त्र पेख श्री धाज लजाती।

च्सका स्वच्छ स्वरूप खिला वन हान निराता । चसका सार्त्विक स्नेह बना वल की जयमाला । छार्तकार-वन हुये शील-नय पर बलिहारी , एक रूप में श्री — सरस्वती — दुर्गो नारी ।

क्षान, शक्ति श्रौ श्री की शाखत प्रस्य त्रिवेगी, कर निज गति से पूत विश्व की पर्वत श्रेगी; पद पद पर पथ में जीवन के तीर्थ वनाती, जीवन का संगीत सुक्त गति-ज्ञय से गाती। उसका निर्मेल झान दीप बनता जीवन का, आत्म-शिक का ओब मान बनता यौवन का, बनता स्तेह समर्थ धर्य जाप्रत यौवन का, बनता वैभव शील मुक्ति में मी बन्धन का।

स्वच्छ रूप का दीप क्योति वन प्ररूप-नयन की, करता दीपित दिशा समोमय नर जीवन की; सम्बक्त बनकर आत्म-शक्ति दुवैत मानव की, रचती नित्य समाधि जाज निर्जित दानव की।

स्वच्छ शील की भी प्रकाश वन भीमानों का, करती सारा मान अंग उनके वानों का; ज्ञान, शक्ति चौशील पूर्णवन भी की सुवमा, रही भूमि को बना स्वगं की सुन्दर उपमा।

श्री - सरस्वती - दुर्गों - सी एसके अंचल में , पत्तना शिशु-सा विश्व पृत बीवन के बल में ; रूप-चेतना-शक्ति नई कर निर्मित नारी , मानव को सगवान बना होती बलिहारी।

हुई भाज साकार श्रेयसी प्रभु की नाया; स्निग्म श्रंक में उसकी जग ने ईसर पाया; धर्म, ज्ञान का मर्म श्राज मानव ने जाना; श्राज प्रेम में दिन्य सार जीवन का माना।

हुआ प्रतिष्ठित मन्दिर-सा बग का घर घर था, अस्त-ध्योति का फूट पड़ा सुन्दर निर्मर था; मानव का ध्रुष धर्म बनी वालक की पूजा, , विदित हुआ मगवान विश्व में और न दुजा। स्तेह-मरे हग-दीप आरती उसकी फरते, अशु-हास की सुमन-मेंट चरणो में घरते; अर्चा में कर मेंट विश्व की निधियाँ सारी, पारे अरुव प्रसाद प्रेम-यूरित किलकारी।

रस-सीरम से पूर्ण स्तेह का हृदय-कमल था। अर्चा का जानन्द मिक का स्वर्गिक फल था। जग ने सकल पदार्थ सहज जीवन में पार्छ। अर्थ-काम भी मुक्ति - वर्ग-तय - से वन आये।

नग्न देह में दीप्त दिन्य देवों-सा तन था, निर्मेस भन में प्रत्य-पृत मानव का मन था; थी नयनों की अमल ज्योति में अद्धा सारी, करती थी आनन्द-मुच्टि निरुद्धत किलकारी!

डगमग पग की मुक्त प्रगति जग मार्ग वनाती, मृदुत्त करों की कृति नित नृतन सर्ग सिताती; हो काकुत स्क्रास भरे जीवन के सुख से, बोत चठे भगनान प्रकृति के सुन्दर सुख से।

ये सजीव साकार विश्व के ईश्वर कवि-से, रचते सुष्टि नवीन नित्य पोषण कर रवि-से, वनते बब अवतार वाल ईश्वर के नर में, रहते रचित चेम स्रोक के संस्ति गर में।

घर धानन्त धावतार स्वयं ईश्वर ने जग में, छोड़े कपटक रोप नहीं मानव के मग में; पद्चारी धानन्त प्रभुखों के सततः चरण से, छग न सके जीवन पथ में फिर फपटक एए से! युग युग में भगवान स्वयं बनकर अवतारी, कर न सका निर्मूल द्मुल की संस्रुति सारी; ये अनन्त भगवान वने शाखत त्रिप्रदारी, आज मनुज के ईश्वर से दानवता हारी।

शोधितपुर में अन्त हुआ इनुजों के वल का, त्रिपुर विजय में अन्त हुआ उनके सब झल का; हुये प्रक्षय में सम्त आज इनुजों के नेता, जीवन-रण में हुआ अन्त में मृतुज विजेता।

गृह गृह था कैतास सत्व के ऊर्जित थय-सा।
नर नर या शिव तुल्थ साधना में तम्मय-सा।
यी गिरिजा-सी तपस्तिनी नारी नय-शीला।
थी कुमार में सफल युगल जीवन की लीला।

विजयी मानव बने श्रयुत शंकर त्रिप्ररारी, शक्ति मूर्ति पार्वती बनी प्रति पूजित नारी; था प्रत्येक क्रमार सहज शिक्ति सेनानी, थे कृतकृत्य समर्थे समी मार्गब-से ज्ञानी।

परशुराम के मुल्य विश्व के बन्दित झानी, शक्ति-योग से शिक्षित करते वह सेनानी; फागुत देवसेनायें शिक्षित सख त्रिमुबन में, रक्तपुरों के तारक सब हत होते मन में।

दिन्य कामना के स्वर्गों के नित्य निवासी, सहस्राच भी शवी सहज बनकर संन्यासी, शोणितपुर के बची जयन्तों की चिर जय से, हो कृतार्थ, परमार्थ खोजवे नृतन नय में। वन जीवन के सखा इन्द्र-युत श्री सेनावी, करते जामत क्रान्ति लोक में चिर कल्याणी; जिससे कम्पित त्रिपुर प्रात्य-जीवन को डरते, मनोजात ही त्रिपुर श्रनेकों पत्त पत्त मरते।

शंकर के अवतार सहरा नर जीवन-योगी, तप शक्ति से वने त्रिपुर-त्रय के उद्योगी; विश्व प्रकृति के त्रिपुरों को नित खिएडत करते; आत्मा की कृति से जीवन को मण्डित करते;

रहती विश्व-विभूति रभी रज-सी श्रांचि ठन में ; भारता की अनुभूति श्रासदिहत जगती मन में : ज्ञान-शक्ति का धर्थ-सहित अन्वय जीवन में ; बा पाशुपत त्रिश्चल त्रिश्चर-हश्ता ज्ञा ज्ञा में ।

तपः ज्योति से पूत चमा-सी स्व्यवस्य नारी , लोह-राकि से बना सहल नर को त्रिप्ररारी ; यह यह में शिव बास विव्य कैतास बनाती , भू में कृति-स्मित-रुप्टि-कृपा से स्वर्ग विकाती ।

दीप शिक्षा कैतास वना था उब्बन्त जग की, इरता जन्य अनीति अखिल बीवन के सग की; ज्योतिर्घारा शुल्य स्वच्छ सरितारों बहती, जीवन की आलोकमयी गीतार्ये कहरीं।

भूष-सी निश्चल क्योति-शिला बोनी के मन-सी, भारतम के निर्मल प्रकाश का शुचि द्रपैश-सी, भूष-भूमित से दिखा लोक की उत्तर आशा, रचती जीवन के स्वरूप की शिष-परिमाधा। मानस में क्यों अमल स्नेह रस बढ़ता जाता, अमृत शिखा में नई क्योति औ प्रमा जगाता; धूम तुल्य पिरते कजरारे मेघ गगन में, वनते अंजन दिव्य लोक के सजल नयन में।

वह पर्वत की वायु श्वास वन नव जीवन की, बनती नृतन स्कूर्ति जागरित तन की, मन की; प्रायों में संचार नये प्रायों का करती, स्वस्य रक्त से जीवन में नव कात्मा भरती।

वह पर्वन का स्वच्छ नीर निर्मंत जीवन-सा, प्राणों के हित चम्ल-तुल्य शुनि संनीवन-सा; सर में दर्पण, सरिता में वन जीवन घारा, सुमनो में मरता पराग भारमा का सारा।

वह पर्वंत की मूसि कठिन भी वसुन्धरा-सी, सुमनों से रस राग मयी थी गन्ध-परा-सी, रतन और भौषधियों की भामा में जगती, दिन्य सोक-सी स्दय हुई भवनी पर सगती।

तेन-पुद्ध-सा था स्वरूप गुरु गरिसा शाली, जीवन में साकार हुई रसमयी प्रयाली; विश्व-कमल कैलास स्वर्ण क्रवि से था जिल्ला, क्रवि-पराग में गन्ध-स्वर्ण का अन्वय मिलता।

विल चठते नन गन्ध-क्योति से शत शत छल थे, मुग्ध अमर-से मंडराते नम में वादल थे; मधुर गन्ध-खामोद धुमन को धुरमित करता, श्रुतियों में था मधुर राग-रसमय स्वर मरता। बसुधा के अन्तर में बहती रस की धारा, होता सबुर राग से गुंचित गिरिवन सारा; जीवन के इस गौरव गिरि के दुर्गम पथ में, हुआ प्रवाहित सहज स्रोत रस का शतपथ में;

मुक्त हार बन वह घरणी के स्निग्ध हृदय का, भारतंकार वनता भू-नम के उच्च प्रख्य का; तेज-प्रेम - झालोक - समन्यय विमु - जीवन का वन जाता आदर्श सहज ईप्सित त्रिमुवन का।

मियारतों में तेल फिलत होता वसुषा का , इष्पवनों में खिलता गौरव प्रेम-सुधा का ; गिरि-कुहरों से ज्ञान-प्रभा की रसमय धारा , निकीरियी-सी क्योतित करती गिरिवन खारा।

मुनि - देवों-से दीप्त तेजमास्तर मानव थे ; दुग में ज्योतिलोंक जगे प्रतिमा-सम्भव थे ; स्नेइ-सुरिम से भरे मनोइर रूप-कमल थे ; जीवन के कृति, ज्ञान, प्रश्य शास्त्रत सम्बन्न थे ।

मानव ही था बना विश्व का नया विश्वाता, मानवता का बना नया मानव निर्माता; मानव में साकार हो गये विधि, हरि, हर थे, वे अष्टष्ट के रूप अयुत जीवित सुन्दर थे।

नारी में साकार हुई थी धीखा - पाखी, नारी में ही मूर्च हुई लच्मी कल्याखी, हुई छमा की तपशक्ति से नामत नारी, जान, शक्ति, श्री नारी में चम्बित थी सारी।

## सर्ग २६ शिव नीति वर्णन



दीप्त हुआ जीवन प्रदीप-सा क्योतिर्मंग कैलास, फैल गया त्रिमुवन में उसका स्निम्ब एनीत प्रकार; जागे क्रान्तिमयी संख्या में क्योतिर्लोक अनेक, जीवन के स्रोतों में जागे नव रस के उद्दोक।

धन-श्रंजन से सजल हुगों में भर शीतल श्रानन्द्र हिये भव्य कितने स्वप्नों के लोक पलक में बन्द्र , कान्त कल्पना के श्रंचल में पल कर जो श्रमिलात , खिलों सर्ग के नये थिश्व में बन जाप्रति के प्रात!

जाग एठा फैजास-दीप बन नये सर्ग का सूर्य, गूँज रठे निर्मार निःखन में जागृति के द्वुत तूर्व, नई चेतना-सा त्रिमुबन में फैज गया आजोक, जीवन-बाराओं. में गूँजे नव जागृति के म्होक।

हुई प्रवाहित नये श्वास-सी स्वच्छ सुगन्ध समीर . हुये नये रागों से गुंबित जीवन के वानीर ; खिली नई कलियाँ दपवन में भर खधरों में हास , मुकुलों के दसव-सा फैला बीवन का दक्षास !

रने प्रराने बीजों से ये शंकुर श्वास नवीत , नये सर्ग की बम्य मूसिका बना प्रस्य शाचीन ; नये शंकुरों के कोमस इस स्स्युक नयन पसार , वेख रहे श्रमाणित स्वप्नों का सफल मन्य संसार !

तथे मिन्द्रों में जीवन की जगी आरती कौन, बोल उठे ये कौन देवता आब युगों से मीन!! गूँज उठा यह कौन गगन में नये सर्ग का गान! आज मुक्ति में मुखर हो उठा किसका निर्भय मान!! "जागो मानव के जीवन में ज्योतिंमीय भगवान ! जतरो श्रम्बर से श्रवनी पर स्वर्गिक स्वर्ण-विहान !! नई प्रभा, श्रानन्द, शक्ति से जग का जीवन सर दो ; नये जागरण में स्वप्नो को पूर्ण सत्य का वर दो।"

प्रात बन्दना कर मन्दिर में दिव्य देह-युत वाल , फिरते बीवन की सरिता में बन स्वच्छान्द मराल , क्या-करुश-से स्वस्थ मुखों से विखराते सुति-राग , नव मुकुकों-से वितरित करते रसमय गन्व पराग ।

जीवन के पर्वत निर्मार-से चपल, चहुल, गतिमान , शाते के उत्सुक पत्य पर जीवन के जय-गान ; उसक उसक पढ़ता गति-क्रम में जीवन का खड़ास , विखर विकर पड़ता बचनो से दर का उमिल हास।

विहग वालकोंन्से तज तह भी बीद-तुल्य गृह-गोर्व, जीवन के स्वच्छन्द पर्व में मना रहे आमोद; कर अपने कोमल हाथों से शीवल जल में स्नान, वनते औस-श्रुक्ते कमलों के वे उत्तम उपमान ह

मुक्कतों-सी मृदु स्वस्य देह में भरा मुरिभ-सा रूप, बगती देव-तुल्य शंगों में बीवन-दीप्ति अनूप; तपपूत चन्नव शर्नग-से ये कुमार साकार, बगती थी कुमारियाँ पावन रित-की-सी अवतार!

श्रापने ही कोमल हार्यों से बाँच कमर में कच्छ, धारण करते सदु श्रंगों में वस्त्र मनोहर स्वच्छ; सिंबत हीकर वहे गर्व से करते ग्रुस संलाप, करते मधुर-सत्व-मय कविकर खादु कतेऊ आप। त्रग एठती पा पोषण तन में नव जीवन की स्फूर्ति, होती थी हर्पित प्रसाद पा प्रति सजीव प्रसु-भूति; भरता नई शक्ति प्राणो में सत्वपूर्ण आहार, प्राणो का स्क्रास समझता वन स्वक्रन्द विहार।

पाकर प्रकृति और मानव का वह मौलिक वरदान, रचते थे मानव जीवन का पावन मंगल-गान; होता खिलल दुरित चय जिससे औ विन्नो का नारा, महाकाञ्य का शिव जीवन के होता मञ्य विकास।

मुक्त निर्मारो-से पर्वत के गाते गतिमय गान, भर देते व्यान-कोलाहल से मन्दिर का उद्यान, उमड़ उमड़ पड़ते उत्सव के उत्स तुल्य कल हास, विलार विलार पडता फेलों-सा जीवन का उक्लोस।

खिल उठते स्वर्गिक सुमनों-से दिञ्य मनोहर बाल , होती हर्षित घरा प्रीति से प्रलक्तित प्रातःकाल , देख पूर्ण सुन्दर सुमनों से जीवन का उद्यान , हो उठते प्रसन्न अन्वर के उत्सुक हग औ प्राय ।

हरिया - शावको - से भंगो में भर कर मुक्तं उमंग , भरते थे स्वच्छन्द चौकड़ी निज गुड़ेंचों के संग ; फ़ीड़ा, कौतुक, कोलाहल से सन्दिर का उद्यान , बनता प्रति नृतन प्रमात में जीवन का उपमान ।

विहगों के गुजित कलरव भीं मिल कोलाहल घोर, करता दूनी हवैमयी वह नव जीवन की भोर, स्तेह - कर्म - गति - ज्ञान - शब्द का पचास्त पायेय, बनता सदा सत्य वारायण की पूर्वा का श्रेय।

हिलमिल कर कीड़ा कुठ्वों में करते तन निर्माण, पाते सत्य प्रतिष्ठा युन्दर मानी खप्त निधान; वाल निधाता प्रति प्रमात में रचते नृतन सर्ग; न्यौद्यादर होते ये बिस पर श्रमिशत युन्दर स्वर्ग।

श्राँख निचौनी की क्रीड़ा में होती कितनी खोज, खिल बठते ये किस रहस्य को पाकर मुख श्रम्मोज। चहत्त कृद क्रीड़ा कन्दुक का कौतुकमय स्वच्छन्द वनता या न्यायाम मोदमय जीवन का श्रानन्द।

धनता था क्रीड़ा विनोद ही जीवन का निर्माण , विक्रते थे अन्तर सौरअ से वालक प्रष्प समान ; सहज स्वतन्त्र सरक जीवन का क्रीड़ा-पूर्ण विनोद , सुरीय-हास-सा था लोकों के दर का पूर्ण प्रमोद ।

करुणामयी विश्व माता-सी सिद्ध योगिनी कौन, अन्तर के आनन्द पूर में मन, मोद से मौन, परमेश्वर की प्राण-प्रकृति की प्रतिमा-सी साकार, हर्षित नयनों से विलोकती सुपमा का संसार।

देख पर्यों के तट पर विखरी यह ज्ञानन्द विभूति, पियकों के अन्तर में जगती जीवन की अनुभूति; सख ज्ञानन्द-पर्व जीवन के, पियकों के व्यवसाय जीवन के ज्ञानन्द-योग के बनते सपुर उपाय।

वने वाल-भन्दिर नगरों में पर पर भन्य उदार, प्राम प्राम में पारिजात-से कर सौरम संचार, भरते थे मानव-जीवन में नन्दन का ध्यामीद हृदय प्रकृत्वित कर, करते थे सफल खोक की गोद। कर छतार्थ शिक्षा-सीला से जीवन की शुचि भीर, नन्दन के स्वच्छन्द हरिख - से जाते गृह की और; विखराते पथ में जीवन का रागपूर्ध मकरन्द, करुप-छुसुस - से भरते गृह में सीरभ-सा आनन्द।

वाल मन्दिरों के समीप ही थे युवकों के स्थान, होता था जिनमें जीवन के बौवन का निर्माण; वाल-सूर्य-से उपकाल में आकर कान्त किशोर करते ये जीवन के साधन क्विमय कुक्स कठोर।

परशुराम के तुल्य धानेको जीवन के आचार्य, करते के सम्पन्न स्तेह से शिक्षा के गुरु कार्य। शास्त्र-सहित शस्त्रों का देकर श्रेयपूर्ण दढ़ झान, करते जीवन के धवनों के स्तम्भों का निर्माण।

द्वामा के घुँधले प्रकाश में कर व्यायाम अनेक, करते बीर जागरित तन में बीर्य-खोज-उद्रोक १ शक्ति-स्फूर्ति भर उर में करते शस्त्रों का खभ्यास १ श्रेयोन्मुख वर्षस्य विश्व में मंगल का विश्वास ।

वीजों से तारक-त्रिप्रतों के पूर्ण प्रकृति का रक्ष , जय कर सकता ज्ञान उन्हें बन केवल पूर्ण सराक ; शिक्त-योग से ही कर सकता ज्ञान सुरिचत श्रेथ . खत ज्ञान पूर्वक युवकों का शिक्त-सिद्धि श्रुम ध्येथ ।

हैं प्राफ़त पशुधर्म मनुब के बन्यागत संस्कार, स्वामाविक है धन्य प्रकृति का अनियन्त्रित अतिचार; है जीवन में शुद्ध झास ही मंगल - पय की दृष्टि, किन्तु शिक्त के विचा न सम्मव क्षेय - सुरक्षा - सृष्टि। विना शक्ति के अन्नस रहते दुर्नल तप श्री ज्ञान, श्रमुरों के सरपात सिद्ध हैं इसका पूर्ण प्रमाय। श्रमुरों का श्रमसर बन जाते ज्ञानी दुर्नल दीन। सय, शंका, श्रम में हो जाते धर्म-क्षान सी हीन।

नहीं प्रकृति में अनुशासन के निहित प्राकृतिक यन्त्र , अनुशासन चेतन आत्मा का धर्म सदैन स्वतन्त्र ; ज्ञान, शक्ति, आनन्द सनातन हैं आत्मा का रूप , इनसे विरहित देह प्रकृति का केवल बंगम स्तूप !

रक्ष बील में लीत अधुर नित रहता सदा सवेष्ट , सवा अमेलित है इसके हित अग्रम बस्त यथेष्ट ; इसका केवल मार्ग प्रकृति का सामन से संस्कार , जीवन में सम्मव न प्रकृति का कभी पूर्ण प्रतिकार !

करता है संस्कार प्रकृति का सात्विक सन का स्तेह, स्तेह शक्ति का सिद्ध पीठ बन यही प्राकृतिक देह, तप पूत होकर बनती है अग्रुर कुर्तो का काल, बनता तथा पाशुपत शिव का कोमल ज्ञान-प्रशाल।

स्वतन्त्रता भी स्वामिमान का स्नेह पूर्ण सत्कार । वाल मन्दिरों में वालों का करता श्रुम संस्कार ; माता, पिता, बन्चु शुरु सबका शील समन्वित स्नेह पाकर. दिव्य रूप वनते थे उनके मन भी देह।

मानव के चरखों में खिपटी युग से धूल समान, गन्धवती यह धरा देह में पाकर मानो प्राण ; फ़ुसुमों के रस-रूप-राग से विकसित होती नित्य । होता चदित चितिज पर इसके जीवन का आदित्य ! जीवन-रिव निज सहस करों से तेज, राग, रस तोल, करता सुजन घृल से सुन्दर रुचिमय रत्न श्रमोल, जिनकी दिव्य कान्ति में पाकर जीवन का परमार्थ, होते सकल लोक के लोचन पूर्ण प्रसन्न-कृतार्थ।

कुछुम श्रीर रत्नों में पाकर प्रकृति रुचिर संस्कार, करती दिन्य देह-मन्दिर में श्रातमा का सत्कार; सहज स्त्रयंभू—से वालक कर जीवन का निर्माण, धनते ये श्रानन्त रूपों में धरती के भगवान।

युषक भाक्यों में कर वे ही शक्ति साधना घोर. नम्न भाक, पर ज्ञान करों में लेकर शस्त्र कठोर; शेप श्रमुरता के बीजो के उत्मूलन के हेतु, सेनानी-जयन्त बनते, तो जीवन का जयकेष्ठ।

हुनियार यह प्रकृति प्राप्त कर दिव्य ज्ञान-आलोक, श्रीर स्नेह के रस से सिंखित बनकर पूर्ण अशोक; तथा ज्ञान की सिद्ध शक्ति में पाकर नित्य त्रिशूल. वे दानव संस्कार सीत - सी रही निरन्तर भूल।

हान - शक्ति के ही फूलों में बहता जीवन स्रोत , इनकी छात्रा में जीवन के सारे क्रीड्र-कपोत . अञ्चयम, निर्माख नीड़ का श्री स्वछन्द बिहार , कर सकते हैं निर्मय होकर शिशु - पालन श्री प्यार ।

नमें विश्व के नर - नारी सब शिव श्री उसा समान , तप साधना की दृढ़ता में वेकर प्रीति - प्रमाण . तप प्रीति के प्रथ्य फर्लों - से शस्त्र - शास्त्र - निप्णात , श्रापित करते समुद लोक को सेनानी श्रामजात। संस्ति के शिव और उसा के अगियत असूत कुमार, झान, शिक, नय, स्तेह, शील से रजते नव संसार; मंगल - सन्त्र लोक - जीवन के तप - खाधन से सिद्ध . झान, स्तेह, वय, सस्य श्रेय से करते विश्व समृद्ध।

कुछुमों के बल्लास हथं से खरिडत कर सब शोक, बरसावा जानन्द बिश्व में बिसका अमृतालोक; रहता था प्रजिकत प्रमोद से जीवन सिन्धु अपार, खिलता था प्रमात में नृतन सुपमा का संसार।

क्रवा की स्मिति से होती थी दीप्त क्रहण की कान्ति , होती थी परि-ज्याप्त विश्व में स्वस्थ सजग शुचि शान्ति ; निशाचरों हित काल-वक्रसा होता समुद्ति सूर्य , मानव के जागरण मन्त्र - से व्यनित हो उठे सूर्य ।

रास्त्रों का अध्यास तथा कर पूर्ण प्रसुर व्यायाम, सिंह-किशोरों - से करते ये बीर बुक्क विकास; रिव किरणों से सर्ग जलों में कर शुंचि प्रात. स्तान, वैठ आसनों पर करते ये युवक थोग औ व्यास;

है शरीर का खारण्य शूमिका जीवन की अविवाद, होता हद आरख्द उसी पर जीवन का प्रासाद ह-स्तेह संघ की अस्त्र - शस्त्र से शक्ति पूर्ण सम्पन्न » अनय - द्वित्यों को असुरों की कर सकती अवसन्न ।

स्तेह-हान के भात्म बोग के विना देह-प्रासाद, सुन्दर सुरह शून्य मन्दिर है, जीवन का अपवाद; प्रेत पिशाकों का वन जाता शून्य अवन स्नावास. फतती जीवन की विहम्बना वनकर श्रगणित शास। प्रागा प्रतिष्ठित कर सन्दिर में संस्कृति के श्रतुकूल, दिव्य देवता श्रीर प्रजारी, चढ़ा धिनय के फूल, स्वास्थ्य पूर्ण होता संस्कृति का पाकर श्रन्तर-शोग, होते वाधित विजित विश्व के विधिकित्सित सब रोग।

स्वास्थ्य और बल स्तेह झान से पाकर सुन्दर श्रेय , बनते हैं मानव जीवन की मंगल शक्ति अजेय ; स्तेह-ज्ञान ही दीप्ति दीप - से जीवन - नयन समान , रक्षा और श्रेय के पश्च पर करते नय - सन्धान ।

राक्ति, वर्स, नय के सेनानी बनकर युवक किशोर, स्थापित करते जन जीवन में सुन्दर शील कठोर; क्षिपे प्रकृति के अन्धकार में मानव के अविनीत, असुर, प्राया के कामी, रहते सदा सशंक सभीत।

नारी के निर्मन जीवन की बही प्ररातन पंक, क्प-शील के शाशि-मानस का रही सहैव कलंक, जान तेज-रिव के अकाश में करती डिदेत सरोज, वना रूप मानन्द, श्रेय का सावक प्रत्य मनोज।

जिसके रूप, शीक यौवन के घुष आतंक समान, ये चच्छुंखल मानव करते दनुजों का अपमान; बही कुमारी नारी करती तप. कान्ति का ध्यान, निर्मय और स्ततन्त्र तपस्या. करती चमा समान।

हर्रड-हर्प से मीत संक्रुचित वे कुमुनों-से वाल. खिलकर वन न सके बीवन की जो मुन्दर जयमाल, निर्मय मुक्त प्रकाश सूर्य का पाकर पावन श्रोज. जीवन सर में खिलते बनकर पूर्ण प्रसन्न सरोज। एक सूर्य के तेज रूप से जैसे सन्ध्या-भीर, चीर बाहुओं की छाया में पजते दोनों छोर, युवकों के वल, शक्ति, शील, तय, तप, छवि का आलोक, फैलाता आनन्द-असय था, करके जोक अशोक।

ध्यमय वालकों के जीवन के सौरममय च्यान ; कर ध्यामोद हवें से पूरित जन जीवन के प्राय ; धौ कुमारिकाओं के निर्मय तपशील - खनि - अन्द ; विखराते मधु रूप-हास का पूत राग-मकरन्द ।

युवक-आश्रमो में विलोक कर शक्ति-कान का कोल, जिलते हेल प्रभा से उत्सुक वाल-बदन-अन्मोल; योगी, व्रती, बीर क्षानी औ शील दर्प वय वान, वनते युवक कुमारी-कुल के प्रिय आराज्य महान।

गृह गृह में क्रांभिजात बसा-सी सुन्दर की सुकुमार, करती थी क्रुमारियों सन्तत साधन का सत्कार; तप, व्रत, नियम, योग चर्या में मनोयोग से लीन पावन करती थी मनोब का क्षोज सहज स्वाधीन।

था यौवन का सहक रूप ही अलंकार अपरूप , जी प्रसाधना कान्तिमती या शुन्ति लावरण अनूप ; सरल वेरामूपा में खिलता रूप और लावरथ , रूप, शील, नय, तपोदर्ष में या कन्दर्य नगरय।

नत हो बावे नयन लोक के पावन रूप विलोक, हत हो बावे शील स्नेह से अखिल विश्व के शोक; शिक्ष, ज्ञान, नय, त्रप, साधन की वन प्रेरशा प्रचएह, होने थे फुतार्थ वीवन में शील-स्वरूप अखएड। शक्ति-निरा-भी का अवनी पर एक रूप अवतार, करती थीं कुठायं युवकों का संयत शिष्टाचार; रूप, राग, तप, योग, शील की देवी-सी आराध्य, वीय, शील, नय, विकम, तप से थी जीवन की साध्य।

कुसुम-पादपो - से जीवन के बाल-वृन्द सुकुमार, पाते थे अभिषेक स्तेह का सबसे निज अधिकार; प्रति वर-नारी ने पाई यी ज्यों अनम्त सन्तान, युवको औं कुमारियों का या रांबित मन्य विधान।

नद्मकर्थ में ज्ञान-शिक्त का संवय कर मरपूर, बनते थे कुमार जीवन में शस्त्र-शास्त्र के ग्रूर, शिक्त, ज्ञान, बल, दर्प, रूप से प्रचुर प्रबुद्ध कुमार, करते थे पावन पद-रल से गृह-जीवन का ग्रार।

कर मर्यादा विधि से सेवित जीवन के प्रिय मोग, करते ये कुतार्थ बीवन में हद कुमार कृति योग; श्रेय, शक्ति सीन्दर्थ, स्वास्थ्य, झवि रूप, स्नेह में काम जीवन की विसूति वन, बनता था अनन्त अभिराम।

पुरुष स्मा-सी तपोयोगिनी बालावें नत शाल, पहनाती सुन्दर स्वप्नों के सुमनों की जयमाल; काम्तकुमारों के करतों में, भर रंजित धनुराग, स्नेह-समर्पण के बादर में होता सफल सुहाग।

स्तेह-शील की सर्थादा का शुचि आनन्द विनोद, भर देता च्लास हर्ष के नव - जीवन से गोद, होता नव सौन्दर्थ-सृष्टि में काम प्रकाम छतार्थ, जनता सुन्दर श्रेथ राग औ रस पृरित परमार्थ। जीवन के सौन्दर्भ - विधाता माता-पिता उदार, वनते पातत - हेतु विष्णु और श्री के शुम अवतार; जीवन का श्रम, स्तेह, अर्थ कर न्यौद्धावर उस हेतु, जीवन के संस्कृति सागर का रचते सुन्दर सेतु!

पशु का पूर्ण वर्म बीवन का बारण की उपमोग, प्रकृति प्रदेश कर्म उसके हैं, नहीं क्यपेशित थोग। पशुओं के सहज सकत ज्यापार, किन्तु सुजन - निर्माण चाहता संस्कृति का संसार।

करते वे कुमार - मन्दिर में युवक किशोर कुमार , ज्ञान, शक्ति, तप, थोग आदि के पालन प्रयाचार ; तेज - स्वरूप प्रमात सूर्य को देते आर्थ प्रनीत , श्री समवेत करठ से गाते उक्टवल कीवन गीत ।

"है तेशसी सूर्व ! विश्व के शांकिमान आधार ! वेश शकि आलोक तुम्हारे करें लोक - उपकार ; उज्ज्वल शतदल कमल जिलें श्रुवि सामस में जीवन के , रूप, राग, रस, गन्य, ज्योति में फलें श्रेय त्रिस्रवन के।"

गीरी मन्दिर में कुमारियाँ करके संगत गान , नित्य माँगती थी गीरी से जीवन का बरदान ; "हे तपस्त्रिनी वाल योगिनी! सदा तुम्हारी जब हो , जग मंगल में सफल हमारा तप, त्रत, शील, प्रण्य हो।"

सिंह कुमारों की सेना का तस्त पथ में अभियान, अलकित होते हुएँ गर्व से लोकों के मन-प्राया; हग-दीपक की सहन आरती वारम्बार उतार, करती याँ कुमारियाँ मन से निज जीवन बलिहार। जीवन की जंगम फुलवारी तुल्य कुमारी शृन्द, भरते ये लोको के मन में सौरम—सा आनन्द; पावन रूप शील संयम पर न्यौद्धावर कर प्राण. ज्ञानी वीर कुमार मांगते ईशवर से वरदान।

शिव सन्दिर में शुचि सन्ध्या में भर अन्तर का स्तेह , करते प्रकट विनम्न हृदय से जीवन के सन्देह नर—नारी सेवा—व्रत—थारी, धीर सचेत उदार , स्तेहालाप सहित करते थे नम्न विवेक—विचार ।

सत्थ्या को, च्छान प्रान्त में कर निश्चिन्त विहार, नर, नारी, शिद्ध, बाल, कुमारी, युवक, किशोर, कुमार । विक्य खंक में प्रथ्य प्रकृति की जीवन का जानन्द । करते लाम, यथा रुचि रचते प्राया काव्य के झन्द।

शृद्ध केहरी—से करते थे शृद्ध मन्द पदचार. होते हिंपित, देख सामने रुचिर भव्य संसार, कामी कॉकता था नयतो में चिर रमणीय अतीत, कामी गूँजते थे कानो में मधुर प्ररावन गीत।

देख कल्य- वन कुद्धिमत अपना होते पूर्य कुतार्थ . होती सफल साधना पाकर बीवन में परमार्थ ; बाल, कुमार और युवकों की लख लीला खच्छन्द , पाते थे केवल दर्शन से जीवन का जानन्द !

हरिया शावकों—से मरते थे भुक्त चौकड़ी वाल . सन्ध्या का सञ्जराग चूमता उनके अरुखिम गाल ; पग में पवन वेग भरता या औं प्राणों में श्वास , वनता था उत्साह सेक का जीवन का विश्वास ! लहराते थे मुक्त पवन में वालाओं के वाल ; सन्ध्या के मेघों में जैसे रवि—रिश्मयाँ अराल ; सन्ध्या के रंजित मेघो—से रुचिर घस्त्र—पट—वेश ; करते थे अवनी पर अंकित नम का रंजित देश।

हवानो की प्रकृति—भारती रच जीवन का कान्य ; सप्तों के सौन्दर्भ बनाती सभी सहज सम्मान्य ; प्रथ्य—क्ताओं भी तरुषों के मधुर रागमय छन्द ; भरते वे मानव जीवन में नन्दन का भानन्द।

लक्सी के अनन्त वैभव से भरे पुरों के हाट ; अर्थ-मिन्दिरों के खुलते ये जिनमें सार्थ कपाट ; जीवन के तथ, स्वास्थ्य, धर्म का कर अपार सन्मान ; होकर सार्थक अर्थ बना या जीवन का वरकान ।

कत्त्र्री मृग के सौरम का वन अन्त स्थित कीय ; वना विमृति काम जीवन की वय—संगत निर्दोंप ; जीवन के कुड्मल—मुकुकों का केसर—सुरिश—पराग ; कुसुमों से तन, मन, यौवन में मरता स्तेह—सुहाग ।

सोने के मोती—सा संचित कर खेतों का धन्न , करता या नगरों को सन्तत खास्थ्य शक्ति सम्पन्न ; ख्यानों के कन्द, मूख, फल यन प्राफ़त सरहान , करते ये रस, रूप, राग मय उन्चल क्रान्ति प्रदान !

वने श्रानपूर्ण के मन्दिर प्रामों के श्रामार, विनके श्रीचल में पत्तता था सुपमा का संसार; रेलेह श्रीर श्रम से बसुषा की निधियां श्रातुल समेट, करते श्रमक-अभिक ईश्वर से सदा लोक की मेंट।

स्वास्थ्य, रूप, नय, शील, धर्म का साधन था ज्यापार, श्री - मन्दिर में ये जीवन के प्राप्य शुद्ध धाधार; मधु, घृत, दूध स्वस्थ जीवन के असत तुल्य पाधेय, शुद्ध स्वच्छ निर्दोष, प्राप्य थे प्रिय जीवन के प्रेय।

खल्प चिकित्सा की विचिकित्सा करता आयुर्वेद , या आरोग्य स्वास्थ्य, औषधि था त्रम का शुनि प्रस्वेद । युवकों के आवर्श खनुतम ये अधिनी कुमार , स्वास्थ्य, शीक्ष, सीन्टर्थ, शक्ति का अन्यय या उपचार ।

धर्म-दुला के तुल्य अर्थ की तुला बनी थी सत्य, धर्म-अय-साधक जीवन में बने अर्थ के फ्रत्य; धर्म-पुक्ति में अन्वित होकर अर्थ बना अमिराम, जीवन का आनन्द स्वस्थ बन हुआ अयमय काम।

जीवन में अन्वित होकर थी कवा बन रही नित्य । जीवन का खरूप बनकर था सम्बर्धित साहित्य । कथा बन रही थी जीवन की गति का सब्य अतीत , काव्य बन रहा था जीवन का रुपिर श्रेय संगीत।

,वीवन के जीवित, अंकन थे नाटक के प्रिय दृश्य , श्रमिनय की व्यक्ति से होती थी प्रकृति श्रवस्या चश्य ; जीवन के सत्वों का करते दर्शन श्रनुस्॰घान , स्वस्य और सम्पन्न , बनाते जीवन को ,विज्ञान।

.गृह्, आश्रम, उद्यान, विपिश में करती कला विलास, होता था आनम्द-स्रोत में सफल अखिल आयास; .जन जन के जीवन में था श्रम, धर्म, कर्म औ श्रेय, श्रेय, स्वास्थ्य, आनन्द पूर्ण था जीवन उत्तम प्रेय।

कता और साहित्य प्रकृति का कर प्रनीत संस्कार. बनते थे मानव-संस्कृति के सजन-शील आधार: करते थे उद्योग समाहित संस्कृति के सब मीग । करता था जानन्द भोग को खीवन का रस-योग।

या जीवन का कमें न केवल अस अथवा व्यापार, कता, धर्म, साहित्य जावि में था सवका अधिकार; श्रम उद्यम के स्वच्छ स्वेद में मर जानन्द-पराग . जीवत को करते कतार्थ थे कला-काव्य-अनुराग।

हान. भोग, धन, अस औ उद्यम वन जीवन-सर्वस्व , फरते नहीं दीर्घ जीवन की सतुजों के ये हस्व; बना समन्वय नव जीवन का सुन्दर औ शिव कर्म , सफत और जानन्द पूर्ण ये जीवन के सब धर्म।

मृत पिशाच समान नियति के वे अनियन्त्रित यन्त्र , थे न मुक्त मानव जीवन में मृत शासन के सन्त्र ; मानव के आनन्द-मुक्ति के बन वे अनुचर दास : सल. सविधा. सीन्दर्थ. ऋति का करते नियत विकास ।

खबम चेत्रों में खीवन का सिक्षा नवीन विहान, मानवता का अम-पशुकों वे पाया चिर बरदान ; स्वच्छ निवासों में जीवन की श्री का स्वच्छ विकास . बना ध्वम्घ सदमय जीवन का गौरवसय उल्लास।

था स मनुज का शासक निर्मम वातव-सा विज्ञान , मानवता से शासित होकर वता स्वर्ग-वरदान; स्वास्थ्य-श्रेय में अन्वित होकर उसकी अमित विमृति , जीवन में आनम्द हर्ष की वनी मुनिम अनुमूति। गृह गृह में होता गोपालन चतुर्वर्ग के हेतु, स्तेह-स्वास्थ्य का साधन बनता जीवन सागर—सेतु; श्वर्थ—काम युग पूर्णकाम हो साधित करते धर्म, होता था त्रिवर्ग में अकटित सहज मुक्ति का समें ।

सुन्दर श्रीर खस्य वत्सों के सँग खच्छन्द सलील, समुद सीखते वालकं कितने जीवन के नय-शील; सेवा श्रीर स्तेह का निर्मल दुग्ध तत्वमय शुद्ध; करता था जीवन, तन, मन में उन्ध्वल तेज प्रदुद्ध।

दिधि सन्यन की ध्वनि गृह गृह में गौरवसय गन्भीर सञ्चर बनाते उत्सुक हठ से वालक वृन्द अधीर; अस्त समान कवोष्ण तक या संजीवन आहार, बनता था नवनीत तेज का स्नेह पूर्ण उपहार।

जीवन में अन्वित शरीर के सहज सरस ज्यायाम, वने स्वास्थ्य, सोन्दर्ब, हर्प के साघन पूर्ण प्रकाम; उत्सव था प्रति कर्म मोदमय, श्रो पत पत्न था पर्व. ये स्नानन्द पूर्ण जीवन के सहज धर्म-नय सर्व!

धर्म - कर्म - आनम्ब - पूर्ण या जीवन जीवन योग्य , जीवन की विधि में अन्वित या सहस स्वस्थ आरोग्य ; स्वस्थ मूत - विधि से निरोग धी पंचमूत की देह, या मन का आनन्द स्वास्थ्य से सयुत पायन स्नेह।

श्रम, साहित्य, कला, सेवा में या सुविभाजित काल, स्वास्थ्य, ज्ञान, सोन्दर्य, स्तेह से खंचित तन - चर - भाल; या रसमयी साधना चीनन, सहज साध्य ज्ञानन्य या जीवन के पूर्ण काज्य का जन जन उत्तम छन्ट। हान, चरित्र, शक्ति सेवा का गौरवसय स्टर्कर्प, बनता था अधिकार पहों का, नही खार्थ-संघर्प; निज सामर्थ्य, शील, इसता औ इच्छा के अनुसार, माननीय जन कर सकते से पह गौरव, स्वीकार।

वस्म, दर्भ शासन का साधन था न राजसी राज्य, शासन खौ सेवा दोनों थे जीवन में अविमान्य; दीन दुःखी अज्ञान जनों का राज्य न था आतंक, करते वे निज धर्म कर्म औ पर्व सुजन निश्शंक।

मानवता की झान-शक्ति ही मानो सहज उदार . भतुराासन को हुई प्रकृति के, शासन में साकार ; भेय शील खुजनों को करता शासन अमय प्रदान , मतुजों के प्राकृत प्रमाद का करता द्वा निदान ।

क्रान, शक्ति, आचार, शौर्य की भूति समर्थ उदार, सैनिक, शासक औ अधिकारी ये प्रमु के अवतार; दुर्वल सानव के प्रसाद के ये सशक्त प्रतिरोध, सुजनों के द्वाम अथ जीति के ये सदैव वल-दोध।

मिष्रा, अस्त्र, शस्त्र, शासन से बुत अधिकार विधान . कर सकते मानव समाज में नहीं नीति - निर्माण ; अधिकृत कर तप, ज्ञान, शक्ति से संयम औ उपचार , कर सकता कल्याण लोक का शासन का अधिकार !

षर्भ अर्थ औं काम मुक्ति का अन्तय-पूर्ण विधान , करता था मानव समाज में शिव नय का निर्माण , ज्ञान, शक्ति, तप, च्रेम आदि का अयान्तित उद्योग , करता था कृतार्थ मानव का जीवन -साधन -योग ।

## सर्ग २७



कैलास शिखर की ज्योतिर्मेंगी पताका, फहरी अन्बर में बन जीवन की राका; फैला उसका आलोक अखिल त्रिमुवन में, जाया अनन्त आनन्द विश्व जीवन में।

मिट ग्रंथे विश्व जीवन के संकट सारे, मानवता से थे असुर सदा को हारे। मिल ग्रंथे पूल में वे त्रिपुरों के गढ़ ये नव चैतनता में लामत मानव हुए ये।

दुबंबता में जो अपनी योगी जानी, असुरों की सहते रहे सदा सनमानी; वे आज शक्ति से बन जीवन के नेता, मूदन संस्कृति के बनते पूच्य प्रयोता।

हो बाल होन से, पूत शकि सानव की, बंग पूर्ण विजयिमी वह प्राक्तुत दानव की। बंग रही स्तेह से, बीप क्षेत्र की सुपना, बंग रहा क्षोंक जीवन जीवन की उपना।

वन धर्म श्रेय का आज सनेत विधाता, वन रहा दिच्य मानव का जीवन दाता; उपकरण आज भानम जीवन के खारे; वन रहे जोक मंगल के सहय सहारे।

वनं स्वास्थ्य, योगं श्री संवस का सहकारी, वनं रहा काम था जीवन में उपकारी, होकर कुतार्थ वह पावन स्तेह सृजन में, भगवान वन रहा था रसमय जीवन में। स्वच्छन्य शील वल फीशल या वचपन में, या ब्रह्मचर्य का तेल मरा यौवन में। या स्वास्थ्य और सीन्दर्य रक्त - सा तन में, धानन्य शान्ति का वैभव प्रमुद्दित मन में।

दिन की जामा में तेज - प्रदीप्ति मरी थी, शुचि जसूर कान्ति से निशा - अमल निखरी थी; सम्ब्या अम्बर में रत्न जनन्त खिलाती, ऊपा जबनी पर थी सुधर्य विखराती।

पत - तहर बनाती जीवन की भ्रुवधारा, भारतभूति कौर स्मृति बनती गुगल किनारा; हिसगिरि से होकर स्टित स्ट्रींस को जाती, पथ में जीवन के गीत सनोहर गाती।

पत में पत के दत व्यविदित मित्तते जाते, सुन्दर जीवन का पट व्यमिरूप वनाते; जिसमें जीवन की श्री व्यवस्त व्यवि जित्तती, जल - वादर में दीवक सुति-सी मित्तमित्तती।

धुन्दर श्रदीत रितत गौरव में श्रपते। रचना भविष्य के अन्य मनीहर सपने। वन वर्तमान का सत्य मविष्यत विक्रता। श्रविरत गति में जीवन – सरि को पथ मिक्षता।

पल पल यामों से ये दिन रात वनाते, ये पत्त, मास, ऋतु, वर्म निरन्तर आते; प्रतिवर्ष हुर्प से संवत्सर जब आता, नृतन जीवन का नव स्तसाह खगाता। कुपकों के अस कण बनकर जिनमें मोती खिलते जिनमें थी लक्षी प्रलकित होती; वे हरे भरे श्री पके खेत लहराते, भू को वसुन्थरा वैभवमयी वनाते।

नव जीवन का रस झाया नव पक्षव में . मधु मूर्च फलों - फूलों के नव उद्भव में . गुंजित होते सधु कोप भरे डपवन में खिल रहे असृत के पर्व खखिल जीवन में ।

सरिताओं में मी नव जीवन भर झाया। किन नई स्मेगों से समीर जहराया। वह बजा तरिए में तेज नये जीवन का। स्योत्स्वा में जिलता स्रोज नये यौवन का।

विद्यान, कला साहित्य योग नव जागे। नूतन जीवन से सभी आतुल आनुरागे; जागी जीवन में थी अभिनय गुन्द्रता, हो रही मर्त्य पर बिल अज्ञात अमरता।

साहित्य जगा नव भावों से जीवन के. जागे नव स्त्रर से दीप अनग्त गगन के। गीतों में उतरे नये स्वप्न अम्बर से, जग उठे कल्प के मूतन मन्वन्तर – से।

किषयों ने छिषि के सर्ग नवीन जगाये, स्वरकारों ने थे नृतन राग डठाये, नृत्यों में किसती नथी भंगिमा - घारा, बोसा नृतन स्वर जीवन का इकतारा। चिर आत्म योग में नई चेतना जागी, जीवन की स्थिति नव गतियों में अनुरागी; आनन्द खिला नव पर्वों में जीवन के; ये मिले मुक्ति को सर्ग नमे चन्धन के।

विद्यान-कला से कौशल के जीवन को, सब रूप, रंग, पद्य मिले नवीन सृजन के, जागी विभूतियाँ नूतन जीवन रस में अनुभूति जीमेंचाँ जठी नई मानस में।

हो प्रकृति प्रफुक्षित नव थौवन के रस में, भरती जीवन का रुधिर नया नस नस में; थी ब्याब गर्व से फूबी घरती माता, थे प्रज बने स्वर्गों के नये विघाता।

हो रही अन्नपूर्णा पृत्तित खेतों में, सन्देश नये तरुओं के संकेतों में; खेतों में संबित उद्यम के नव यश थे, तरुओं पर ब्राये रसं के असूत कलश थे।

खुल गया हिमालय जीवन के कुड्सल – सा , चल पड़ा चतुर्दिक गुंजित मञ्जकर – दल – सा ; हो चला द्रवित मानस किस फरुणा कम से , जग पड़ा सहज कैसास योग के अम रेसे ।

हम कोटर में उमही फरुणा जीवन की, गूँजी फलक्ज में नन रागिनी सुबन की; श्रीपिथों में था नया रूप-रस छाया, कुण-कुण में परिचय नव नीवन का पाया। जग चठे मार्ग सूने पश्चिको के स्वर से, दस रहे शून्य शिखरों पर नये नगर - से; इत्साह हर्प से भरे सकल नर - नारी, इज़ास भरी थी प्रलक्षित संस्रति सारी।

जग चठे मान पा आज देवता दिव कि, हो चठे सचेतन जागृति से गया शिव के; आरोहण में या मान मतुज ने पाया, मानव ने था भगवान हृदय में पाया।

मब चेतनता से तीर्थ स्वर्ग के जागे, नत जाडम्बर थे सद्भावों के जागे; सरितायें उमड़ी बेगवती संस्कृति की, जीवन घारायें वन शास्वत संस्कृति की।

जीवन घारा ने नया मोड़ था पाया। जीविदित गति से नूतन संवत्सर ज्याया। जाई वसन्त की की थी पृथिवी तस में । वैतन्य घन्य था सुपमा के जांचल में।

यह प्रकृति पहन ग्रुप्दर वासन्ती सारी, हो रही स्वयं श्रपनी ख़वि पर वितहारी; इस पर नीलाम्बर श्रोढ़ नवीन निराला, ले ग्रुवन मोहिनी प्रायों की वरमाला,

वरदान बाँटती नव नीवन के रस के, गा रही गीत पृथिवी पुत्रों के यश के; ससकर मानव की सुन्दर सृष्टि निराली, ईरवर ने सानव में निज प्रसुता ढाली। वस नये सर्ग के नव प्रमात की छिवि में, स्वर्शिय ज्ञामा से दीप्त स्वोदित रिव में. स्थापित कर नृतन कहाश विश्व संगत का, वीकारोपण – सा किया सावना - फल का।

कर प्राय - पीठ में शिक्ष प्रतिष्ठा निधि से । कर रुचिर अर्चना जीवन की घुव निधि से । कर समाराधना महाशकि की सन में । सब तेज जागरित हुआ लोक जीवन में ।

समयेत द्भुरों के महातेज की प्रतिमा , शारवत मंगल की मूर्तिमती वह महिमा ; हुर्गादेवी वह क्योतिकाती भवानी , महिषाद्भर - महैन - करी लोक - कल्यायी ;

षह सिंह्बाहिनी कोटि — अस्त्र - कर - धारी, सामव संस्कृति की निकय निर्मेका नारी, पूजित यो वन संस्कृति की संगत्न माठा, जिसमें नवीन जग द्वस्य प्रतिष्ठा पादा।

प्रतिपत् - सम्ब्या में नृतन संवत्सर की । निर्मेखा द्वितीया कहा यामिनीवर की , शिव की चूड़ामिया कन आसा फैलाती । सब काच चेतना सीप्र सनोक्ष जगाती !

धनुदिन वह असकी कक्षा कान्त कल्यायी, खाती ध्रमृतालोक, विश्व के प्रायी स और ब्योति से ध्रमित हो बीवन में, ाते जीवन का फक्ष ग्रुपि संबोधन में। बह सघुर वसन्ती वामा, की उनियारी, विस्तराती स्वर्ग - विभूति सूमि पर सारी; प्रमुद्दित लोकों के मन.कुमुद हो जाते, आलोक पर्व में नयन सफलता पाते।

आलोक - तेज बढ़ते जग के जीवन में, जिलती विमृतियाँ संस्ति के आँगन में। पा शक्ति - भूमिका जीवन की कल्यायी, होती वसन्त - श्री में रोमांचित बायी।

शुचि ऋतु की ऊष्मा में वढ़ तेव तरिए का, बनता प्रचयह तप योग – निसीन अविन का; तप – शील – मयी घरणी के नित्य निवासी, हो उठते शीतल रम्य स्वर्ग – अभिलावी।

पर्वत के शीवल शिखर तीर्थ बन नर के. खिल उठते बनकर स्वर्ग पथिक जीवन के; बह प्रथ्य हिमालय स्वास्थ्य शान्ति का वाता, बनता जग की नव संस्कृति का निर्माता।

वे हिमतुवार की धारायें ध्वनि - शीला , करती कृतार्थ पथिकों की जीवन सीला ; पीयूप सदश शीतल सुमधुर जल उनका , देता प्रमाण जीवन में अपने गुण का ।

वन, उपवन श्री पन्यों में पूजा वट की, थी वनी शरण - सी श्रातप के संकट की; घन श्री विशात श्राकार छत्र - से छाये, पशु श्री पथिकों के वट रज़क कहलाये। हुर के सपनन की पंचनटी में गहरी, वालक व्यतीत करते लम्बी दोपहरी; शिक्षा, निनोद, कीड़ा, कौशल फुत्यों में बालाप, कथा, श्रमिनय, उद्यम, नृत्यों में।

प्रसु की करुखा के अधुत छत्र - से छाये, बट - इन्दों की छाया में सब जन आये; विश्रास काम, आलाप ययारुचि करते, जीवन की शीतलता ज्याला में मरते।

भातप के संकट में जीवों ने जाना, भगवान स्वयं भवतरित हुये वन नाना; धनका ही रहक स्थामल रूप निराजा, कर रहा निवर्तित भाज प्रकृति की ज्वाला।

योगी मुनियों - से योगारूद अवंत - सें, बरदान शान्ति के दे पत्त्व कर-चत्त से; करते कृतार्थ थे प्रकृति और संस्कृतिं कों, प्रमय दैकर जीवन की चृति, गति, कृति को।

वे जुद्र बीज सिंचित जीवन के रस से, हो महाकाय प्रज्ञवित चृद्धि के यहा सें; वन-रहे आज ज्वाला में लग् की छाया, इनकी पूजा में धर्म रहस्य समाया।

उ धर्म - ल्रन्न के मानों ध्वाकर्षणं से . रिते अनन्त के हम में फरुणा - धन - से ; न रही नयन का धंनन - सो धन - मालां , र रही शान्त बीबन की धार्तेंप - ब्यालां । -श्रापादी सन्ध्या की वह उन्मन वेला, हो उठी समुत्मुक देख धनों की खेला; पहली बूंदों से हिंदि दादुर बोले, पशु, पन्ती, वालक हुई विकल हो डोले।

तपती घरती ने पत्नव के करतत्व सें, निर्जेत मत का पारण कर नम के जल से ब विश्वास शान्ति की सरक्रर गहरी श्वासें, किन प्रथय फर्लों की अन्तर में की जासें।

हूटी अनन्त की आकुत करूपीं वारां, हो गया परिस्तुत रसं से भूतत सारा; डमड़ीं सरिवावें औ सागर लहराये, हर्षित जीवों ने गीत सृजन के गाये।

मेघों - से इसड़े भाव जिलो के मन में , ह्या रहा स्वान का उत्सव - सा जीवन में ; जीवन - स्वप्नों के बीज धरा में बोये , भावी संस्ति के चित्र धनन्त सँजोये।

बट श्री वृत्तों के पादण बन वपवन में, कर रहें समारोपित सन हर्षित मन में, प्रर श्रीर पयों की सीमा पर निज कर से, मावी मानन को वर्तमान के वर - से।

हो रही अञ्चित की छटा मनोश निराली, छा रही चतुर्दिक टिष्ट - प्रिया हरियाली; पक रहे जांम किन प्रत्यों के मधु - फल - से, इंबें गुंचित बी विहगों के कलकल से। ्नाचे मयुर ह्यित हो वन उपवन में ; करते क्रीड़ा उत्कुल्ल विहंग गगन में ; वालक गाते अयगीत पन्ध - श्रॉगन में ; इसड़ा जीवन का उत्सव - सा सावन में ।

विक्कुड़ों को खाई ग्रुषि सामोद भवन की ; बधुओं को आई याद समुर वचपन की ; से बसे वहन की विदा हुए से माई ; माता ने विक्कड़ी ग्रुता वक्त में पाई।

मृती खिलयों के संग मनोहर सृता; या बठी गीत वचपन के, यौबन मृता; हो बठे प्राम, गृह हविंत किस बत्सव से; बीबन के गुंबित गीतों के कत्नरव से!

श्रानन्द हर्ष से नाच बठे बर नारी, हो रही प्रकुक्तित प्रकृति सोद से सारी; श्रानन्द पर्व-सा श्रावत सुवन में झाया, गीतों में गूँजी रस की मोहन माथा।

करके साई के नम्न भाख पर टीका, श्रंकित श्रॅंगुली से श्रम्भत श्री रोली का; कोमल कर से चाँघी दृद्द कर में राखी; निरुद्धल जीवन के सहस्य प्रेम की साखी।

वन धीर वन्धु की वहन निर्मेला नारी, वनती संस्कृति की सुपमा काम - कुमारी; इस मिधन सुष्टि का मर्भ सुनीत निराला, वन रहा प्रकृति पर सानव की वसमाला। माथे पर श्रंकित तिलक तृतीय नयन-सा शंकर के, करता श्रविदित काम इहन-सा; हो प्रकृति पृत मानव के ही बीवन में, रचती विमुक्ति के पर्व प्रचुर वन्धन ; में।

नारी का नय श्री मान, माप संस्कृति का, पथ उसका श्रुचि संस्कार निसर्ग प्रकृति का; है मिश्रुन सृष्टि सीमा पश्रु के जीवन में, मानवता का श्रानन्द जात्म-बन्धन मे।

• है अधिक काम से जीवन की परिभाषा, है अधिक देह से मन की स्नेह-पिपासा; तम - रख से बहुकर सत्व - अव जीवन में, मानवता का मंगल उसके वहाँन में।

है सत्व प्रकृति का अंगल पत्य विभाता, है सदा सात्विकी प्रकृति अनुज की गाता; गुंजित भगिनी के स्तिग्ध करो के द्वारा, नूतन स्वर पाता जीवन का इकतारा।

करके रस निर्मर संस्रुति के जीवन को, भर नये राग से जीवन के गुंजन को; सावन भादों की घटा गगन में खोई, नम की खाँखें खिला डठी स्तेह से घोई।

निकला मनीन रिव नई प्रभा फैलाता, श्रालोक-तेल खीवन में ज्योति जगाता; निर्मेष गगन की सम्ब्या में ि घु-लेला, श्रंकित करती नवसुग की पहली रेखा। इसर पद में करने को शक्ति प्रतिष्ठा । बागी बीबन की पुन. मानवी निष्ठा ; फिर शक्ति पीठ में पृष्ठित हुई भवानी , बीबन के युग पद की संगति कल्यागी।

जीवन के युग कर-पद-स्त की दद घृति-सी, ष्यनुभव की निष्ठामयी धीर संस्पृति-सी; बीप्ता से अंचित मार शक्ति की पृता; है एक चरण गति षातुगति का क्रम दूजा।

दिन दिन घड़ती शशि कला कान्ति से दूनी, आलोकित होती जीवन-रजनी सूनी; फैली अवनी में शारदीय जीजवारी, जिल जठो कुमुदिनी-सी संस्रुति सुकुनारी।

रजनी में शिश का अमृतालोक विखरता, दिन का मुख रिव की खुति से मधुर निखरता; आलोक पूर्व जगती का वीयन सारा, क्योतिर्मय ने खुतिकर से स्वयं संवारा,

भालोक-अस्त भर भर पत्नकों के प्याले , पीते बीवन के रसिक न्योन निराले ; चन्मुक गगन सुन्दर रमणीय भरा का , कितता यौवन का रूप रुपिर श्रजरा का ।

गिनवे जीवन के खप्ज सुमन-से तारे. सुनते अनन्त के तन्त्र शान्ति से सारे; रम, ज्ञान, सोद की करते अगियत वातें, सती प्रमात वन कर रसिकों की रातें। स्तप्तों के सौरम-सी चाँदनी निराली, श्रांचित करती नव यौवन की हरियाली 5 सैकत प्रलिनों पर चाँदी की रच विखरी, जीवन की निधियाँ असूत कान्ति से निखरीं।

शिव की विमृति - सी मू - अम्वर में छाई , अनुमृति अमृत - जीवन में मधुर समाई ; रवती स्वप्नों के लोक निशा सुकुमारी , करती सत्यों के स्वर्ग चषा बलिहारी।

एस सधुर शरद के स्वच्छ शीत में पत्तती, जीवन की लच्मी गृह मन्दिर में खिलती; वे रोग दोष के मूल दूर कर सारे जन जन ने रुचि से निज गृह-द्वार संजारे।

जग उठी असा में जीवन के जब तम की आजोक - सृष्टि सानव आत्मा के कम की । जागे बीवन के दीप स्नेह से बारे, उतरे अवनी पर अन्तरिश के तारे।

खतरा भू पर आलोक स्वर्ण अम्बर का, साकार हुआ आलोक पर्व अन्तर का; जगभगा चठा जीवन का नवा चजाला, नयनों का उत्सव हुआ नवीन निराला।

मानव चीवन में श्री धुषमा - सी जागी, चस धुएए पर्व से हुई घरा वह मागी; हो उठी शक्ति धुन्दर श्री - स्तेह - प्रमा से, जागी चीवन की उषा प्रदीप्त स्मा से। वसुषा के रत्न किरीट समान चमकता, तारों के नम - सा स्वत्वत दीप्त दमकता, जगमग वाग्रत हिमवान अपूर्व छटा से, जाने क्योतिर्मय जोक अनन्त घटा से।

क्स क्योति - पर्व की प्रत्य निर्मेला ऊपा । पावन सावों की सधुर मुक्त मजूपा । शुचि सरल स्नेह से गरी वहन वह भोली , करती साई के अंकित अकृत रोली।

वीण्या से उन्मीतित वह तिलक निरासा, फिर फिर प्रकटित कर शस्यु तेज की ज्वाला; शिव काम - वहन का समैं हृदय में भरता, सद्याटित संस्कृति का रहस्य धूव करता।

निष्काम प्रेम की प्रतिसार सिंगती सोली, भरती रत्नों से जग जीवन की सोली; बावृचि विलक की हो स्पृति की हद निष्ठा, यह प्रथय रनेह संस्कृति की बने प्रतिष्ठा।

चे किनर शरद की श्री-सुवसा की सिहमा, धातोक - स्नेह की ते गौरवसय गरिसा, हेमन्त शिशिर के हिस सुपार में तपती, यह धरा स्मा-सी सन्त्र प्रेस का जपती।

हेमन्त - शिशिर में जीर्ग - शीर्ग हो मतते तरु - पत्र, प्रकृति का अंचल जो से भरते; वन आव अपर्याघरा चमा - सी स्रचला, कर रही त्याग से कठिन तपस्था सफला। हेम़न्त् - शिशिर में, जो घरती में सोये, चगते घसन्त में बीज शरद के बोये; अवनी पर नये अंकुरो की हरियाली, फैलाती सुन्दर मनहर छटा निराली।

वन् भव्य भूमिका मधुर वृत्तन्तागम की, रंगीन विजय वन घरती के तप - श्रम की, ख़िला इटती सरसों के पीले फूलों मं, जय गीति गूंजरी सरिता के कूलों में।

हो न्यं रुधिर की उञ्ज्वत कोमल लाली, जिल उठी पल्लवों से ठरुकों की डाली; अरुग्यिम अधरों से प्रकृति मधुर सुसकाती, कोकिल के खर में गाती नई प्रमाती।

फैली सुप्ता की सुरिन समस्त सुवन में , गुजित जीवन का राग नवीन पवन में इसड़े भावों के स्रोत नये जीवन में , पा रहा अमरता जीवन नवल सुजन में ।

इस सृजन पर्वं की सुपमा में फल्याणी, हो कठ़ी मुखर जीवन की रसमय वाणी; चढ़ ज़ले हंस मानस - मुका के मागी, मानव बीवन में हंसवाहिनी जागी,।

कर सत्य - श्रेय का तत्व विवेक - प्रवीसा, वादित करती जीवन की मंजुल वीसा; हो रही भारती पूजित आज अवन में, हो -रही आरती संविद् की जीवन में। बह शिक भूमिका वेबमयी कल्याणी, हो रही सफल पाकर जीवन की वाणी; माता - सगिनी का निरखक स्नेह हृदय का, कृत कृत्य हुआ आलोक प्राप्त कर नय का।

जीवन में पाकर झान प्रेम की निष्ठा, होती संविदं के नय की अमर प्रतिष्ठा; आलोक - आरती में जीवन संस्कृति की, हो रही पूर्ण परिणति मानवी प्रकृति की।

शुचि, शिक्षे, स्तेह, श्री तपोज्ञान - अन्वय में, हो रहे श्रेय सम्पन्न धुजीवन - नय में; जीवन साथन के फल से संगतकारी. अन्तर से पृत्तित हुये आज त्रिपुरारी।

शिव में ही अन्यित परियाति सब साधन की, शिव में छतार्थता मानव के जीवन की; शिव में ही है धुन्दर की पावन पूजा, शिव से बढ़कर जीवन में सत्य न दूजा!

करबद्र सहरा हैं वैसव सफता प्रकृति के ; हैं वेतपत्र त्रिनयन बीवन बागृति के ; है असूत तत्व बीवन के आक - बत्रे . शिव में बीवन के धर्म - कर्म है पूरे !

कर शिक्ष, स्नेह, श्री, ज्ञान सिहत त्रिप्ररारी पूजित अन्तर से, संसृति के तर नारो , हो रहे घन्य पाकर जीवन के फल से , सिल रहे हुएं से हुग श्रालोक - कुसल - से । होकर शिव में बीवन की परिएाति पूरी, कर रही मंग रस में जीवन की दूरी; जीवन के कोमल राग स्वरो पर तुलते. जीवन सुमनों के कोष गन्व के खुलते।

खिलते अवनी के राग अनेक सुमन में ; वहता जीवन का गत्थ सुगन्य पवन में ; चेतन जीवन ने सब जड़तायें त्यागी, हो उठा अखिल जीवन रस का अनुरागी।

ष्मके जीवन में रस के बत्स निराते, गा रहे गीत मधुकर रस से मतवाते; जीवन में रस का राग रंग वन छाया, फैली जीवन की रंजित मोहन माया।

हो छठी राग - रस - रंबित संसृति सारी; हो छठे आज रस से निर्भर नर नारी; रस, राग, हपैं का असृत पर्व जीवन में, छावा गृह, शाम, नगर, पथ, वन, उपवन में।

बन महाकाल के आज अनम्य प्रजारी कर रहे काल को सहज विजित नर नारी; जीवन रस धमड़ा बाल, बृद्ध, खीवन से छाया जीवन का अमृत पर्व जीवन सें।

सुमनों ने से रस - राग - मरी पिचकारी, पिथकों को रंजित कर छोड़ी किलकारी; उड़ता अवीर कथा के राग सरीखा, मन ने जीवन से जागृत जीवन सीखा। बह्मास हर्ष का पर्व खिला खीवन में, ज्ञानम्द अपरिभित जगा मनुज के मन में; जीवन में खिलता मर्स ज्ञान जीवन का, ज्ञानन्द मुक्ति में खुला समें बन्धन का!

कोकिल ने स्वर में सुषा हृद्य की घोली, गा चठी एक स्वर से मनुनों की टोली; 'रस ची राग का पर्व मनोहर जाया; जीवन का सुन्दर सार सभी ने पाया!

गल रहे स्तेह से होष अशेष प्रराने, बन रहे बम्बु जीवन के चिर अनजाने; बन रहे बाहु बीरों के हार हृदय के हो रहे हृदय परिचित हृदयों की लय से।

लग रही पृत जीवन - बेदी की ज्वाला, हो रही विजंबल जीवन की जयमाला, पूजा से पावन छवि के कान्त करों में, अवतार काम के हुये खनन्त बरों में।

हो शिक - स्तेह से संस्कृत बीर हृद्य में, हो श्रेय - आन से पूत प्रशस्त श्रय्य में, साकार हो उठा काम मनुज के तन में, हो पूर्णकाम रख - राग मरे जीवन में।

है धन्य उमा - सी प्रति तपशील कुमारी , है घन्य मनुज लन जीवन के त्रिप्ररारी ; फुत कुत्य लोक - संगल में सब साधन हैं , प्रानन्द पर्व में जात सफल जीवन हैं ।

## अग्रहि

लग में संगल दीप जलें। जीवन के धृवतारें वन कर स्तेह-प्रदीप जलें।

दीपक - सा शुचि स्तेह - पूर्ण मिट्टी का तन हो , बाती - सा सृदु सत्व - पूर्ण ज्योतिर्मय मन हो , श्वात्मा के आलोक - स्नोत में तम के शुझ गले।

पूर्व सत्य की प्रभा विश्व में निर्मल विखरे, क्वोति - पर्व में स्नात रूप मानव का निखरे, सत्य शक्ति, शिव की सुन्दर के पथ में लोक चले।

वने चना - सी प्रव्यवती प्रति प्रकृति - कुमारी, नर हों शंकर तुल्य तेज - तप स्वयम - धारी, शक्ति धौर शिव की गोदी में बीर कुमार पले!

परशुराम से वल - विक्रम-युत गुरु हो जानी, वने विश्व का प्रति कुमार शिक्तित सेनानी, शोखितशुर की प्रकृति विजय में स्वर्गनवीन दले।

विश्व - यान - सी बने जागरित संस्तृति मारी , शंकर के श्ववतार वनें मानव त्रिप्रगरी ; श्रमुरो के सव ज्ञल-वल-विश्रम जन - 'प्रभियान दलें ।

हो शिव का साम्राज्य विश्व में मंगलकारी, शान शक्ति - युत बने स्रेय का चिर प्रतिहारी, शिव - जीवन की कल्पलता पर भी - प्रानन्त पर्ने।

# शिवम्

### [ ? ]

में एक वील संस्रति के श्रन्य वट का एड् शूलि - कर्णों के संग पवन पर श्राया ; जो फिरा शून्य में निराधार ही सटका , श्रवनी के उर में जिसने शाशय पाया।

तप बठा गर्भ की किस अन्तर्काला से, वन गया सुब्दि के पूर्व उपक्रम बय का! पिर अन्तरिस की सजल मेघमाला में वर हुआ द्वित किस कोमल करुणामय का!!

हो चठा अंकुरित रूप आविश्वत मेरा, रस से सिंचित हो अवनी के अंचल में; पुल रहा अमु से काजल तुल्य अँधेरा. जिल रहे ज्योति के पर्व मुक्त हरा - इस में!!

सिल रहीं भूमि पर हैं कितनी फुलवारी, आये कितने उपवन श्री हुर्गम बन हैं! सौरम से श्रामोदित है अवनी सारी, . खाया से शीतल कितने पथ – ऑगन हैं!!

होगा पोषण पाकर घरती के पय से,
पक्षवित कमी यह अंकुर मी इस जग में; सन्तुष्ट करेगा निज शीतज आमय से, सन्तुष्ट किसी राही को हारे मग में।

#### [ २ ]

मैं ६क किरण उस अज्ञय क्योतिर्ममय की, जिसकी खामा से श्रालोकित अग – जग है, ऊपा में जिसके नित्य नवीन उदय की जय – गीति सुनाता जायत जीवन – खग है।

उस महाज्योति के आदि स्रोत से मेरा, जीवन अनन्त के जून्य पन्थ में आया, मू पर आने के पूर्व अपार आँधेरा धनमाला – सा था अन्तराल में छाया।

किसकी करुणा के ज्योतिर्भय द्याजल - सा हो गया द्रवित वह धन - सा सान्द्र चाँधेरा! जिल चठा ज्योग के सर में शुक्र कमल - सा शुचि ज्योति - पर्व में स्नात मनोरय मेरा!!

कितने दीपक बल रहे रुचिर अवनी में पारस कर से, भर स्तेह गृहों में वारे! अम्बर में होते आलोकित रजनी में कितने शोमामय शशि औं उल्ल्बल तारे!!

बत्तर श्राशा की श्रम्यत शिका यह चन्न्वत , वनकर जीवन की रखनी का ध्रुवतारा . सप्तर्षि मार्ग के सच्य - विन्दु - सी निश्चल होगी मानव की गति का नित्य सहारा ।

#### [ 3 ]

में अमित तेज की एक ज़ुद्र चिनगारी विच्छुरित शून्य से आई अवनीतल में, लय हुई गर्भ में मूल अविश्वमा सारी घन में विजली, बड़वा - सी सागर - जल में।

दव गई विफल स्वप्नों की घूमिल रज में वह राहु - प्रस्त अस्तमित ज्योम के रवि - सी, केसर - सी संध्या के मुकुलित पंकज में, जीवन की गोधूली में सोये कवि - सी।

किसकी करुणा की वायु बही श्रम्बर में , जागे जीवन की क्वाला के श्रंगारे! प्रक्षित हुईँ क्वालासुखियाँ श्रन्तर में विखरे स्फुलिझ वन स्क्बल रिव, शशि, तारे!!

िकतनी बद्दनार्थे उठ सागर में होतीं, फैली कितनी दावाधों की ज्वालायें! कितनी ज्वालामुखियों ने लपटें खोली नम में नर्तित उल्काओं की मालायें!!

यह लघु चिनगारी मेरे भी जीवन की वन किसी यझ की उज्ज्वल शिस्ना पुनीता धुचि गाईंपत्य वन किसी पवित्र भवन की होगी जीवन की चिर च्योतिर्मय गीता।

#### [8]

मैं एक विन्तु हूँ उस रस के सागर का जो अखिल विश्व के अन्तर में लहराता, जिसमें आत्मा का राजकमल केसर - का सौरम - पराग आलोक - सदश विखराता।

किस तरुण ताप से अर्जित शून्य गगन में जो तरुष हीन भी धन – सा रहा विचरता, जो अचल शिलाओं से अधरुद्ध, भुवन में धन्त सलिला – सा रहा अलच्चित वहता।

फिस फरुणामय का शीतल स्पर्शन वर - सा नम से श्रवनी का सरस मार्ग वन जाता, ! किसका श्रवलोकन वेघ शिलार्ये शर - सा जीवन - प्रवाह की मुक सरिण वन श्राता !

बह रहे अनेको रस के स्रोत ग्रुवन में , कितने सर निर्मेल नीर भरें लहराते ! कितने रस के निर्मेर कलकल निस्वन में जीवन के ग्रुम्दर गीत .बिरम्तन गाते !!

र्थंह स्वाति - बिन्दु - सा सफल अञ्चलक मेरा होगा मन की सीपी के मुकाफल में , वंन किसी आँख का आशा - पूर्ण सवेरा होगा कृतार्थं खिल ओस मरे शतदल ,में:।

#### [ x ]

में एक वर्ण उस चिर जीवन के स्वर का जो गूँज रहा श्रजात श्रनन्त गगन में, रसराग श्रपृर्व श्रलचित वन श्रन्तर का प्रति श्रमित कसी जो होता तन्मय च्या में।

श्रवरोध करठ का वन जीवन की सीमा थी रही मौन का विवश काष्ठ - वन भारी; ब्राती पर वैठी नियति शिला - सी भीमा वर्जित करती स्वर - कम की विधियाँ सारी।

किस करुणा का उद्देक श्वास औं स्वर की वन सुक सरिण वग्दी जीवन में आया, चिर मौन वर्ण-विधि ने मेरे अन्तर की किस महाराग में जीवन का पथ पाया?

हैं गूँज रहे मधुराग श्वनेक भुवन में कर मुग्व लोक के रसिक श्रवण श्वी मन को! प्रित-ध्वनित विहग-सरि-निर्मार के निस्तन में कर रहे मनोरम जीवन के वन्धन को।

यह एक वर्गा - विधि मेरे श्रविदित कवि की वन कर मानव के मुक्त करठ की वागी, होगी अवनी में सदा शकि - शिव - छवि की विर रूप रागिनी अमृतमयी कल्यागी।